

## JAIN INSCRIPTIONS

## JAISALMER

( With Introduction, Stotes, Index of Places, &c. )

Collected & Compiled

BY

Puran Chand Nahar, M.A.B.L., M.R.A.S.,

Vakil, High Court, Calcutta; Member, Asiatic Society of Bengal, Bihar & Orissa Research Society, Bhandarkar Institute, Poona, Jain Swetambar Education Board, Bombay; Hon. Correspondent, Archæological Department.

Government of India; &c.

PART III (With Plates)

Printed by G. N. Sharma at the VISWAVINODE PRESS

& \_

Published by the Compiler,
48, Indian Mirror Street,
CALCUTTA

# जैन लेख संग्रह

## जैसलमेर

( जूमिका, टिप्पणी, संवत् की सूची इत्यादि आवश्यकीय विषयों से युक्त )

संप्रह कर्जा

पूरण चंद नाहर. एम. ए. वि. एस. वकी हाईसोटं, खेल प्रियाटिक सोसाइटो, प्रसिप्राटिक सोसाइटो अफ् दंगल, रिसार्च सोसाइटो विहार—उड़ीसा, भण्डारकर त्त्रिस्टिटियुट् पूना आदिके मेम्यर ; अनरारी करेस्पण्डेट हरकारो पुरातत्व िभाग, इत्यादि

> हतीय खंड [सचित्र]

> > कलकत्ता

विक्रम सम्बत् १६८५

**६०** सन् १६२६ 型 引起

दीर करने राष्ट्रप

| - |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
| _ |  |  |
| - |  |  |
|   |  |  |



ध्यांकं

বিঘৰ

|                                    | i-i√                         |
|------------------------------------|------------------------------|
| नीव्य                              |                              |
| स्वीपत्र                           | v-ix                         |
| चित्र सूची .                       | xi-xviii                     |
| Foreward                           | ?_38                         |
| -onGla                             | \$u-u0                       |
| Append<br>Bibliography             |                              |
| <u>– பெ</u> கர                     | १-१ए६                        |
| সুনে লুনি হাছ                      | \$ - \$ 7 E. 9 Ely—\$ EE     |
| जूमिका-परिशिष्ट<br>जूमिका-परिशिष्ट | \$ - 5,4° - 679-64E          |
| लेख संग्रह                         | <b>इ</b> द्०— <sup>ह८४</sup> |
| जैसल्मे <sup>र</sup>               | 8c4-8cc                      |
| <b>समरलगार</b>                     | بروسيوي                      |
| होद्रवा                            | <sub>₹</sub> e 3 — ₹ e છ     |
| द्वीकोट                            | १ए९-१२९                      |
| ब्रह्मसर                           | 2्रए                         |
| गल्हप्तागर                         | •                            |
| परिशिष्ट                           |                              |
| ग्रु क्रिपत्र                      |                              |
| <b>9</b> `                         |                              |



| माप                             |         | प     | त्रीक      | नाम                                        |
|---------------------------------|---------|-------|------------|--------------------------------------------|
| Foreword                        | ***     | ***   | i          | ब्रह्मसर                                   |
| Appendix A                      |         |       |            | महत्त्र के हेम्य                           |
| Translation of Dr. B            | uhler's |       |            | बोसवाल ज्ञानि                              |
| letter                          | •••     | •••   | v          | भणशास्त्रे वंश                             |
| Appendix B                      |         |       |            | वाफणा देश                                  |
| Prof. Bhandarkar's              |         |       |            | ं शिल्पकला                                 |
| Report (1904-06)                | ***     | ***   | vi         | न्नूमिका-परिशिष्ट                          |
| Bibliography                    |         |       |            | 1                                          |
| English                         | ***     | xi,   | iirz       | क ] कल्याणक पष्ट (आवू तीर्थ)               |
| Hindi                           | ***     | zv, z | iiiv       | [ स ] चैत्यपरिपादी ( जिनसुखस्रि कृत )      |
| •                               |         |       |            | [ग] " (महिमासमुद्रजी हत्                   |
| न्नू (मका                       | ***     | * * * | ₹          | । [घ] श्रीअष्टापद्जी शांतिनायजी का स्तवन   |
| र्जेसलमेर के राज्यंश            |         |       | ષ          | (समयसुन्दरजी इत)                           |
| जैन भंडार                       | ***     | •••   | <b>१</b> ३ | ् [च]श्रोमादोभ्बर स्तवन ( " ")             |
| किले के मन्दिर                  | • • •   | •••   | •          | । [ छ ] लोद्रवपुर स्तवन ( जिनलाभस्रि कृत ) |
| शहर के मन्दिर                   | ***     | •••   | १४         | जैसलमेर                                    |
| राहर के मान्दर<br>क्र के देरासर | ***     | ***   | १८         |                                            |
| •                               | ***     | ***   | १८         | , किले पर                                  |
| ू के उपासय                      | ***     | •••   | १६         | धोषार्ध्वनायजी का मंदिर                    |
| दादाजी के सान                   | ***     | ***   | २०         | ं धीसंभवनाधती का मंदिर                     |
| अमरसाग <b>र</b>                 | ***     | •••   | २०         | थीशांनिनायजी का मंदिर                      |
| लंदवा                           | ***     | ***   | २१         | धीत्रष्ठापद्जी का मंदिर                    |
| देघीकोट                         | ***     | ***   | <b>२</b> २ | धीचेंद्रप्रमजी का मंहिर                    |

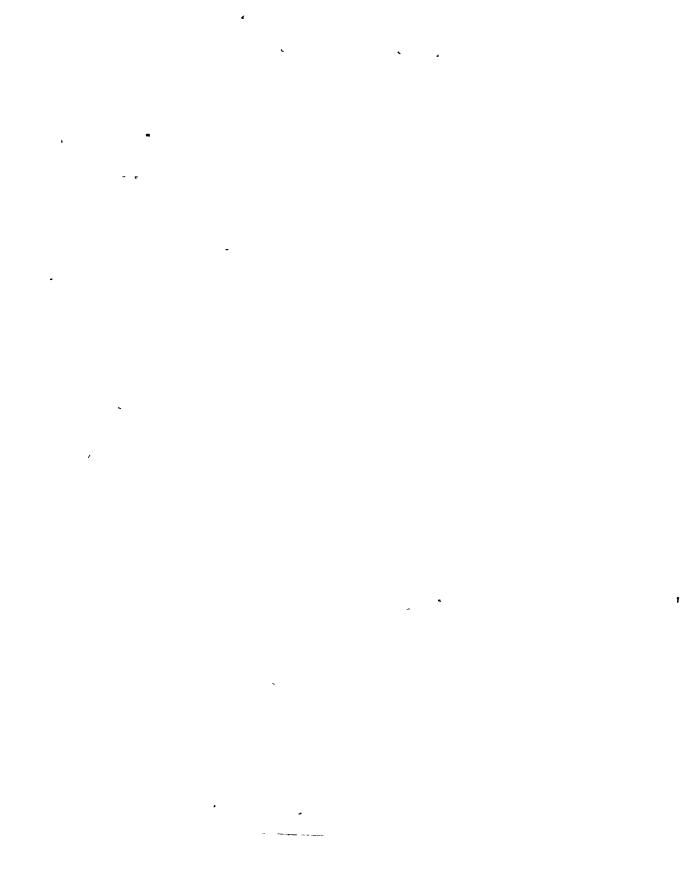



## Foreword.

It is with considerable satisfaction and relief on account of my continued ill health that I present my third volume of Jain Inscriptions in the hands of those who feel especially interested in the history and antiquity of the Jains. The inscriptions collected in this volume are all from Jaisalmer, a place of unique importance as a great store-house of the activities of the Swetambara Jains.

For a considerable time I had been planning to pay a visit to this important place. My imagination was naturally stimulated by various writers and the glowing references to the richness of the materials stored there. Dr. Bahler was the first to bring to light before the general body of scholars that the great Jain Bhanlar, deposited in the Jam temple within the fort of Jaisalmer, contains a large number of ancient and important palm-leaf manuscripts which would require years of hard, work even in merely cataloguing them. Dr Hermann Jacobi, the great German scholar, also visited the plac in his company. It was late Prof. S. R. Bhandarkar, who had been there in his official capacity, and who gave us a more detailed account and list of manuscripts of the several Bhandars both in the city and within the first. Extracts from Dr. Buhler's letter (1874) and from Prof. S. R. Bhandarkar's Report (1999) will be found in Appendix A and B, and I draw attention of my readers to the same.

Professor Bhandarkar in his Report for 10 (4-05 and 10-05-05 published in his appending protons of only 6 Jam inscriptions, which have "Letter Letter." Letter, Mr. Charact I Dahya Bhal Dalah, M. A. Sarskint Librarian, Borola Central Library (Vit 1 the plan with the object of autalogue githe intrascripts of the Bhanlars on the figure of the various temples not antifalsalment of the Lourent of the various temples not at Jalsalment of the Lourent of the first library of the various temples not at Jalsalment of the Lourent of the various temples not at Jalsalment of the Lourent of the various temples not at Jalsalment of the Lourent of the various of the various temples not at Jalsalment of the Lourent of the various temples not at Jalsalment of the Lourent of the various temples not at Jalsalment of the Lourent of the various temples not at Jalsalment of the Lourent of the various temples not at Jalsalment of the Lourent of the various temples not at Jalsalment of the various temples of the various temples not to the latest temples of the various temples not at Jalsalment of the various temples not the various temples n

| 1 |    | 1 |   |  |
|---|----|---|---|--|
|   | ×. |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    | 1 |   |  |
|   |    |   | à |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
| - |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |
|   |    |   |   |  |

The next unique inscription of this collection is the Prasasti or dedicatory stone of the Parshwanath temple at Lodarva, the old ruined capital town. This temple was built in the 17th century on the site of the old temple. This is the first and the only specimen I have come across of a Prasasti written in verse within Satadala Padma Yantra, that is, hundred petalled lotus (page 160). It is also very interesting to note that the letter in the centre, which is generally the beginning letter of every foot of the verse, is the last letter of each line in the inscription. This shows high technical achievement of the author and perfect mastery over the lexicography of classical sanskrit. The whole thing is in eulogy of Parshwanath, the 23rd Tirthankar to whom the temple is dedicated. Other details on top, sides and bottom, are in prose.

The last and not the least important, is the inscription of Pattawali (page 177) deposited in one of the corner temples at Lodarva which deserves special notice. It enumerates the long series of teachers from Lord Mahavira, the last Tirthankar of the Jains up to the Devardhi Gani Kshamashramana under whose supervision the whole of the then existing Jain canons were reduced to writing at the council at Vallabhi in Guzrat.

As a lay observer I can hardly do justice to the architectural excellence of these arcient monuments at Jaisalmer but even a layman can appreciate the beautiful carvings over the porch of the Parshwanath temple and the magnificient dome of Sautinath temple. The whole thing is in such a nice proportion that the view is really very pleasing. There is no clumsiness inspite of the numerous carved figures and the appearance is not heavy. The Architecture remarks us of the similar works of art found at Boro Boller in Java. I also take this opportunity to present to my readers some specimens of the type of scalpture found in the Jaia temples on a separate plate.

A short note on the State, its rulers, and the places from where the inscriptions were collected are given in the introduction. The realist will also find and a social informations regarding the important temples their consecrators and a love.

|   | • |  |  |
|---|---|--|--|
| • | • |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |
|   |   |  |  |

### Appendix A.

Extract from Mr. S P. Pandit, M. A.'s translation of Dr. Buhler's letter on Jaisalmer Bhandar published in the transaction of the Berlin Academy, March, 1874.

(From Indian Antiquary, Vol. IV. Pages 81-83)

"In Jessalmir, which was founded about the middle of the twelfth century, after the destruction of Lodorva, the old capital of the Bhatti Rajputs, there is a large colony of Jains According to tradition the forefathers of these people came from Lodorva along with the Rajputs, and from thence brought with them to Jessalmir a most holy image of Parasnath (Parsvanatha). For this image a temple was built in the fifteenth century under the pontificate of Jina Bhadrasuri, to which were gradually added six other temples dedicated to different Tirthankaras. Through this temple and the wealth of the Jain community, which has spread its trade and banking business over the whole of Rajputana, Malva, and Central India, Jessalmir has obtained a high fame as one of the principal seats of the Jain faith. Especially, however, is the renown of the B'handar or Library everywhere celebrated, which according to the statements of the Gujaratis, surpasses all similar Bhandars in the world. It was therefore one of the chief objects of my journey to obtain admittance to this Bhandar, and to make its contents accessible to science. After some trouble I succeeded in solving the mystery, and it turns out that the magnitude of the Bhandar has been very much exaggerated, but its contents are nevertheless of great value."



Yadukula. The genealogy given begins with Jaitrasimha. Jaitrasimha's sons were Muladeva (or Mularaja) and Ratnasimha, who righteously protected the earth as Lakshmana and Rama did of old. Ratnasimha's son was Ghatasimha who like a lion tearing up the elephants in the shape of the Mlechchhas forcibly wrested their Vapradari from them. Mularaja's son was Devaraja: Devaraja's son was Kehari and the latter's son was Lakshmana. The last one receives general praise in six stanzas in which it is stated that he worshipped the feet of Surisvara, Sagara-Then a pattavali of the Chandra Kula from Jinakusala to Jinaraja is given. By the advice of Jinaraja the building of the temple was commenced by the Kharatara Samgha during the reign of Lakshmana and by his orders Sagarachandra in Samvat 1459 ( Noneskuvardkindu ) placed the idol in the innermost sanctuary (garbhagriba) Under the direction of Jinavardhana the temple was completed in Samvat 1473. Then the city which has got such a temple, the king in whose reign it was built, the Samgha who built it and those who would see it in future ages are all congratulated on their good fortune. The Jina temple is called Lakshmana-vihara. The Prasasti was composed by Sadhu Kirtiraya.

#### No. III.

#### From the same. :

This refers to the setting up of an idol of Parsvanatha in the temple in Samvat 1493 during the reign of Vayarasimha.

#### No. V.

From the Sambhavanatha Temple. †

(The temple underneath which is the big Bhandar).

Jaisalmer is herein praised as being acknowledged even by powerful Mlechchia. kings to be difficult to capture even for thousands of enemies. Then is praised

<sup>;</sup> See inscription No. 2114, page S

<sup>†</sup> See inscription No. 2189, pages 15-20

the family of the Yadu kings. A genealogy of the vamsa (dynasty) in prose follows, beginning with Raula Sri Jaitasimha, with Raula Sri Duda interposed between Ratnasimha and Ghatasimha. Kehari is here called Kesari. The genealogy ends with Vairasimha. A pattavali of the Kharatara Vidhipaksha of the Chandra kula (a sect of the Jainas) follows, beginning with Vardhamana. It mentions a few facts, literary and others, in connection with many of the names, most of which facts are well-known. The following may be noted:—

That Jinadatta (the successor of Jinavallabha) had the title Yugapradhana given him by Ambikadevi. This is referred to in Jayasagara's commentary on Jinadatta's Samdehadolavali.

The pattavali ends with Jinabhadra. Jinavardhana has been omitted, naturally for the reason given in Klatt's Onomasticon (page 34). Jinabhadra's character, learning and teaching are praised. By his advice Viharas (temples) were built and idols put up in various places and in places like Anahillapataka, the Vidhipaksha Sraddhasamgha formed treasures of pearls of knowledge (libraries). His feet, the inscription says, are worshipped by the kings Vairisimha, Tryambakadasa and Kshitindra.

A genealogy is then given of the builders who were of the Chopada gotra, Ukesa vamsa. In Samvat 1497 they performed a pilgrimage to Satrumjaya and Raivata and made the Panchamyuddyapana in 1490. By the advice of Jinabhadra they built this temple in 1494 during the reign of Vairisimha. The festivities in connection with the pratishtha took place in Samvat 1497, when Jinabhadra put up 300 idols of Sambhavanatha and others, Sambhavanatha being the Mulanayaka among them. Vairisimha took part in the festivities. Then a wish is expressed for the victory, throughout the three worlds, of some Jinakusala Munindia of the Kharatara Vidhipaksha. The Prasasti was composed by Vachanacharya Somakunjara, pupil of Vachaka Jayasagara.

矣

#### No. VI.

#### From the same. •

This contains the Kharatara pattavali referred to, in my report on the Svetambara Jaina Mss purchased for Government in 1888-84, as mentioned in Dharmasagara's Pravachanapariksha (Dr. Bhandarkar's Report for 1883-84, page 152). It goes down to Jinabhadra, omitting Jinavardhana. The inscription states that a tapatpattika was put up by the advice of Vachanacharya Ratnamurtigani in Samvat 1595, while Jinabhadra was on the fatta and Chachigadeva on the throne.

#### No. VII.

#### From The Santinatha temple. §

This is an inscription mostly in Gujarati prose. Towards the end there is one sentence in Sanskrit prose and two Sanskrit verses. In the beginning also there is one Sanskrit verse. The performance of pilgrimages and building of temples are recorded in the inscription. It contains the following genealogy:— Raula Chachigadeva. Raula Devakarna, Raula Jayatasimha. The last is mentioned as being on the throne in Samvat 1583 and Lunakarna as being heir-apparent. Devakarna is mentioned as ruling in Samvat 1536, in which year it seems the pratishtha of this temple was made. Jayantasimha is referred to as being on the throne in Samvat 1581 also.



e See inscription No. 2144. pages 22-32

<sup>§</sup> See inscription No 2154, pages 35-40

|   |      | • |  |
|---|------|---|--|
| • | المس |   |  |
|   |      |   |  |
|   |      |   |  |
|   |      |   |  |
|   |      |   |  |
|   |      |   |  |
|   |      |   |  |
|   |      |   |  |
|   |      |   |  |
|   |      |   |  |
|   |      |   |  |
|   |      |   |  |
|   |      |   |  |
|   |      |   |  |
|   |      |   |  |
|   |      |   |  |

### BIBLIOGRAPHY

Ain-i-Akbari. Vol. I. Trans. by H. Blochmann. Calcutta, 1873. pp. 143, 286, 477. 1891. pp. 267, 271, 277, 326. Vol. II. H. S. Jarrett. 1894. pp. 421 n. 1. Vol. III. Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol. II. by J. Tod. London, 1832. (Revised ed.) by W. Crooke. Oxford, 1920. pp. 1169-1256 Do Archæological Survey of India, Vol. II. by A. Cunningham. Sımla, 1871. pp. 21-22. Archwological Survey of India. Annual Report 1905-96- by J. Marshall. Cal, 1909 p. 5 Bibliography of Indian Geology and Physical Geography, A. Vol II. Compiled by T. H. D. La Touche. Calcutta, 1918. p. 111. Bombay Presidency, The United Provinces, The Punjab, Etc, The. Compiled by S. Playne. London, 1917-20. pp. 879-80. Chiefs and Leading Families in Rajputana. Calcutta, 1891 pp. 2, 67-69. Chronology of India, The. by C. M. Duff. Westminister, 1899. pp. 256, 290-91 Chronology of Modern India, The. by J. Burgess Edinburgh, 1913, pp. 811, 333. Collection of Treaties, Engagements, & Sunnuds, A. Vol IV. Compiled by C. U. Aitchinson. Calcutta, 1864. pp. 14, 151-55. Currencies of the Hindu States of Rajputana, The. by W. W. Webb. Westminister, 1893. pp. 101-106 Encyclopædia Britannica, The. Vol. XV. 11th edition. Cambridge, 1911. p. 129. Epigraphia Indica. Vol. II. Ed. by J. Burgess. Calcutta, 1902 pp. 42, 81. Epitome of Jainism, An. by Nahar & Ghosh. Calcutta, 1917. p. 696. Essai De Bibliographie Jaina. by A Guerinot. Paris. 1996. p. 46. Essays on Indian Antiquities. by J. Prinsop. ed. by E. Thomas

Garcticer of the Bombay Presidency. Vol. IX. Pt. I. Bumbay, 1991. p. 41 ft. 1

Vol. II. London 1858. Useful Tables p 200.

Gazetteer of the Territories under the Government of East-India Company.

by E. Thornton. in 4 Vols. Vol. II. pp. 272-233.

Do (New ed.) in one volume. London, 1862. pp. 410-413.

Gazetteers of Jesalmer. by C. K. M. Waltor. Calcutta, 1877.

Golden Book of India. by R. Lethbridge. London, 1893. p. 204.

Great Trignometrical Survey of India. Vol. VII A. Dehradun, 1887.

Historical Records of the Imperial visit to India 1911, The. pp. 78, 124, 126, 135.

History of British India, The. Vol.II. by H. H. Wilson. London, 1848. pp. 436-37.

Vol. III.

p. 471.

History of Hindustan, The. Vol. II. by A. Dow. London, 1803. p. 237.

History of India. by M. Elphinstone. London, 1911. p. 470.

History of India. Vol. I. by H. M. Elliot. London, 1867. pp. 293, 296, 489.

Vol. V. 1873. p. 211.

Vol. VI. " 1875. p. 397.

History of India. Vol. II. by W. Erskine. London, 1854. p. 246.

History of the Imperial Assemblage at Delhi. by J. T. Wheeler. London, 1877. p. 134.

History of the State of Jaisalmer &c. p. 135.

Humayun-Nama. Trans. by A. S. Beveridge. London, 1902. p 153.

Imperial Gazetteer of India. Vol. XIV. Oxford, 1908. pp. 1-10.

Ludian Antiquary. Vol. III. 1874. pp. 44, 88-90.

Vol. IV. 1875. pp. 81-83 &c.

Vol. V. 1876. pp 82.

. Vol. VI. 1877. p. 9.

Vol. VIII. 1879. p. 158.

Vol. XI 1882 p. 249.

Vol XIX. 1890. pp. 39 & 210.

Vol. XXXIII. 1904. App p 95

Indian Directory (Thacker's) - Jaisalmer.

'ian Empire, The. Vol. I. by R. M. Martin. p. 106.

Jaisalmer State Administration Reports, annually from 1901.

Jats, Gujars. & Ahirs. Compiled by A. H Bingley Calcutta, 1904 pp 33. App vi. Journal of the Asiatic Society of Bengal. (old series) Vol. VI. 1837. p 240.

Vol. XXXVIII. Pt I 1869. p 90.

Journal of Indian Art & Industry, The. Vol. IX. 1901 —

Salt industry of Rapputana. by F. Ashton.

Linguistic Survey of India. Vol. IX. Pt. II. Ed. by G. A. Grierson. Cal 1908. p 109.

Manual of the Geology of India. by R. D. Oldham. Calcutta, 1893.

Memorandum on the prospects of finding Coal in Western Rajputana.

Rec. G. S. I. XIX. by R. D. Oldham. 1886. pp 122-27.

Memorandum on the results of an Exploration of Jessalmer with a view to the discovery of Coal. Rec. G. S. I. XXI. by R. D. Oldham. 1888, pp. 30-33.

Memoir of a map of Hindoosthan. by James Rennell. London, 1792. pp. 320, 328, &c.

Memoirs of Humayun. Trans. by C. Stewart. London, 1832. p. 40.

Memoirs on the Races of the North Western Provinces of India. Vol. I.

by H. M. Elliot. London, 1869. p. 39.

Muntakhabu'T-Tawarikh. Vol. I. Ed. by G. S. A. Ranking. Calcutta, 1898.

pp. 298 n.7, 456, 562-63, 567 n I.

Fr of

Vol. II. Trans. by W. H. Lowe. Calcutta, 1924 pp. 138, 355, 392.

Native States of India, The. by G. B. Malleson. London, 1875.

Notices of Sanskrit Mss. Vol. VIII. by R. Mitra. pp. 320-21.

Our Indian Empire. Vol. I. by R. M. Martin. p. 106.

Personal Narrative of a tour through the Western States of Rajwara in 1835, comprising Bikaner, Jaisalmer and Jodhpur.

by Lt. A. H. E. Boileau. Calcutta, 1837.

Progress Report of the A. S. of India. (Western Circle) for the year ending 31st March 1910. p. 22. 1911. p. 14. & subsequent years.

Rajputana Agency Administration reports, annually from 1865-66. by J. Prinsep.

D

I.

Rajputana Census Reports 1881, 1891, 1901, 1911 and 1921.

Rajputana Gazetteer Vol. III A. Compiled by K. D. Erskine. Allahabad, 1999 pp. 1-49
Vol. II. Calcutta, 1879.

Repertoire D' Epigraphie Jaina. by A. Guerinot. Paris, 1908. pp. 248, 279-80.

Report of a second tour in search of Sanskrit Mss. made in Rajputana & Central India in 1904-05 & 1905-06. by S. R. Bhandarkar. Bombay, 1907

Report of the Curator of Ancient Monuments in India. for the year 1882-83.

by H. Cole. Calcutta, 1883 p clii.

Report on the samine in Rajputana in 1899-1900. by C. M. Dust. Ajmer, 1901

Report on the relief operations undertaken in the Native States of Marwar,

Jaisalmer etc., in 1891-92. Bombay, 1892.

Report on the relief operations in the Western Rajputana States during 1896-97. by W. W. Webb. Jodhpur, 1897.

Report on a Search for Sanskrit Mss. in Bombay Presidency during the year 1883-94 by Dr. R. G. Bhandarkar. Bombay, 1887.

Report on the Search for Sanskrit Mss. (1880-91) by F. Kielhorn. Bombay, 1881. Reports on sanitation, dispensaries, jails and vaccination in Rajputana, annually from 1872-73. by H. M. Elbot.

Sketches of the relations subsisting between the British Government and the different Native States. by J. Sutherland. Calcutta, 1837. Some account of the general and medical topography of Ajmer, Calcutta.

by R. H. Irvine. Undated but published about 1840

Travels in Western India. by Col. Tod.

Tribes & Castes of the North-Western Provinces and Oudh. in 4 Vols.

by W. Crooke. Vol. II. Calcutta, 1896. p. 43.

Vienna Oriental Journal. Vol. III. (1889) p. 2.

Western Rajputana States, The. by A. Adams. London, 1899.



## संस्कृत श्रीर हिन्दी प्रंथों की सूची

अमिधान राजेंद्र, चतुर्ध भाग-विजयराजेंद्र सुरि इत (रतलाम, सं० १६७४) पृ० १५८६ आचार रत्नाकर, प्रथम प्रकाश-पं॰ मोहनलालजी कृत (यम्बई, सं॰ १६४६) पृ० १२२ इत्यादि जेसलमोर भाण्डागारीय प्रधानां सूची, G. O. S. No. XXI-(वरौदा, ई० १६२३) जेन प्रंथावली-प्रिद्धकर्ता, श्रीजैन श्वेतास्वर कान्फरेंस (बर्म्बर्, सं० १६६५) जैनतत्त्वादरी-कर्त्ता, आत्मारामजी (बर्म्बर्ड, ई० १८८४) पृ० ५८४ इत्यादि जैन (ध्वेताम्बर) तीर्थ प्रकाश-यति मोहनलालजी हृत, पृ० २६ जैन तीर्घावली प्रवास-लखमिस नेणिस सवाणि कृत (वस्वर्ध, सन् १६०२) प्र० ३३ जैन ध्वेताम्बर कान्फोंस क्रेस्ट, संड १३—(वर्म्बर्स, र्द० १६१७) पृ० ४३ जैन साहित्य सम्मेलन, १।२ भाग-प्र०, अभयचंद भगवानदास गांधी (भावनगर, ६० १६१६) पृ० ३६, ३८ जैन साहित्य संशोधक. प्रथम खंड-मुनि जिनविजयजी सम्पादित (पूना, सं०१६७७) पृ०१०७-११२ जैसलमेर का इतिहास-पं० हरिदत्त गोविन्दजी न्यास कृत (वीकानेर, ई० १६२०) टाङ राजस्थान, दूसरा खंड—अनु०, सवाइलाल छोटमलाल व्होरा (भावतगर, ई० १६११) पृ० ७८१-७८८ तीर्थमाला लमोलकरल-शीतल प्रसाद छाजड़ (कलकत्ता, सं०१८१३) पृ०१५ प्राचीन जेन लेख संप्रह, द्विनीय भाग—संपादक, मुनि जिनविजयजी (भावनगर, ई० १६२१) लेखांक २६, ४४७ प्राचीन जैन स्मारक (मध्य प्रान्त-राजपुताना)—सं०, त्र० शीतल प्रसादजी (सूरत, सं० १६८२) पृ० १६८ प्राचीन तीर्थमाला संप्रह, प्रथम भाग-संशोधक, विजयधर्म सूरि (भावनगर, सं० १६९८) पृ० १४६ इत्याहि भारत के प्राचीन राजवंश, तृतीय भाग-लें. पं० विश्वेश्वरनाथ रेड (वर्म्बर्, ई० १६२५) पृ० २६८ इत्यादि भारतीय नरेश-जगदीश सिंह गहलीत स्त (जोधपुर, सं०१६८०) पृ० ४३ नं०१०९ मारवाड़ के मर्दमसुमारी का रिपोर्ट-भाग १-३ (जोधपुर, ई० १८६४) ए० ६ मुदित जेन श्वेताम्यरादि प्रंथ नामाविल-वृद्धिसागर स्रि (पादरा, ई० १६२६) ए० ६६, २७०, ३०१ यात्रादर्पण (दिगम्बर) -- ठाकुरदास भगवानदास छत (वर्म्बर्, ई० १६१३) पृ० १४१ विध्वकोप (हिन्दी) भा॰ ८-संपादक, नगेन्द्रनाथ वसु (कलकत्ता, ई० १६२४) ए० ६६-६४ विक्षप्ति जिचेणी- मुनि जिनविजयजी इत (भावनगर, ई० १६१६) ए० ५८ इत्यादि सरस्वती (मासिक) भा॰ २६. खंड १, सं॰ ५--छे॰ नेपालचंद्र दत्त (प्रयाग, ई० १६२८) पृ० ५१३-२८

---

\$1

51

1500

|   |                                       | • |  |
|---|---------------------------------------|---|--|
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   | •                                     |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   | •                                     |   |  |
| • | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |   |  |
|   | <b>\</b>                              |   |  |
|   | t                                     |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   | •                                     |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
| • |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   | •                                     |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   | ,                                     |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |
| • |                                       |   |  |
|   |                                       |   |  |

## BIBLIOGRAPHY (Cont)

Annual Address of the A. S. of Bengal. by H. P. Shastri. Calcutta, 1920. p 10. Cambridge History of India. Vol. III. ed. by W. Haig. Cambridge, 1928. pp. 502, 520-22, 531 ff

Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. in Calcutta Sanskrit College. Vol X. by H. Shastri. & N. Chakravarty. Calcutta, 1909.

pp. 76, 141, 149, 237, 236.

From the Land of Princes. by G. Festing. London, 1904 pp 344-375.

Handbook for travellers in India, Burma & Ceylon. London, 1926. p 190.

History of the Rise of Mahomedan Power in India. by J. Briggs London, 1829.

Vol. II. p. 92.

Vol. IV. p. 623.

Modern Review, The. February, 1929. ed. by R. Chatterjee. Calcutta. pp. 191-203.

## हिन्दी ग्रंथों की सूची

अभयरत्नसार — सं० काशीनाथजी जैन (वीकानेर, ई० १६२७) ए० २६८, ४२२ आनन्द कान्य महोद्धि, सप्तम भाग — सं० मुनिसंपतविजय (वम्बई, सं० १६८२) भूमिका ए० २०—२२, २४, २६, ३४—३५;

"कविवर समयसुन्दरजी" पृ० २४—२८, ३६, ७७, ६५, ६६ इत्यादि चारे दिशाना तीर्थों नी तीर्थमाटा — प्र० जैन धर्म प्रसारक सभा (भावनगर, सं० १६८२) पृ० २३—२३ जैन सम्प्रदाय शिक्षा — यति श्रीपालचन्द्रजी इत (बर्म्बर्ड, सं० १६६७) पृ० ६३०,६३२ न्यारोख जैसलमेर — लक्ष्मीचन्द्रजो इत (अजमेर, सं० १६४८) लिथो भक्तिपद संग्रह — सं० यति श्रीवृद्धिचन्द्रजी (जैसलमेर, सं० १६८५) पृ० ३,६,११ इत्यादि । महाजन वंश मुक्तावलो — उ० रामलाल गणि विरचित (बर्म्बर्ड, सं० १६६७) पृ० २८—३० ग्लसागर — मुक्तिकमल मुनि संग्रहीत (कलकत्ता, सं० १६३६) पृ० १७८ वृद्धि-लमाला — कर्त्ता वृद्धि-ल मुनि (रतलाम, सं० १६७१)

<sup>े</sup> यह पुत्तर बहुत खोज करने पर भी नहीं मिली थीं, भूमिका छप जाने पर प्राप्त हुई । इसमें कई वि<sup>तृयीं</sup> का अच्छा तका है इहिंस मेगे पाठनों के पड़ने योग्य है।



जेसलमेर – श्रो शांतिनाथ मंदिर के शिखर का दश्य।

UPPER VIEW OF SHRI SHANTINATH TEMPLE - JAISALMER



परम पूज्य परमातमा की हुना से जैन बोर जैनेतर इतिहास प्रेमी सद्धानों के सन्मुख जैसलमेर और उसके निकटचर्ती स्थानों के जैन लेखों का संग्रह उपस्थित करने का आज मुक्ते सोमान्य प्राप्त हुआ है। जैन लेख संग्रह द्वितीय खंड की भूमिका में मैंने स्वित किया था कि जैसलमेर के लेखों को शीन्न ही प्रकाशित करने गा, परंतु ऐसी आशा नहीं थी कि इनने अच्च समय में यह छप कर तैयार हो सकेगा। जुछ दिनों से मेरे नेत्रों में पीड़ा और स्वास्थ्य मंग होने के कारण इस संग्रह को यथाशिक शोन्नता के साथ प्रकाशित करने को प्रवल आकांक्षा हुई। यही कारण है कि दो चर्च व्यतीत होने के पूर्व ही आज यह खंड तैयार हुआ है। यदि अन्यान्य साधन अनुकूल रहा तो आगामी खंड में 'मथुरा' आदि के प्राचीन जैन लेखों का संन्रह मो सहुद्य पाठकों के करकमलों में अर्पित करने की इच्छा है।

में वाल्याविध से जैसल्तेर के नाम से परिवित था। जैन प्रतिमाओं की संस्था की अधिकता के कारण जेसल्तेर का नाम तीर्थ स्थानों की गणना में है। ताड़्यत्र के प्राचीन जेन अन्या के संग्रह के कारण भा वहां का मंडार विशेष उल्लेखरोन्य है। जैसल्पेर से पिक्षिम दस माइल पर 'लोद्रपुर' नामका एक प्राचीन विशाल पत्तन था और वहां के श्रीराष्ट्रीनाथसामो का जिनालय भी बहुत काल से प्रतिद्व था। विक्रम त्ररोद्श शताल्ट्रि में लेट्रपुर विश्वंस होने के समय वह मंदिर नष्ट हो गरा होगा और संभव है कि उसी स्थान पर विक्रम समझ्श शताल्ट्रि में सेठ थाहर साह भणशालों ने वर्षमान मंदिर यनवाया है।

जैसल्प्रेर के ताइएवों के जैन-प्रत्यों के संप्रद की विरोध प्रतिद्वि के कारण दें० १८७३ में पाश्चान्य विद्वानों में से डाक्टर युटर साहेब उक भंडार निरीक्षण करने के टिर वहां प्रथम गये थे और आपके साथ डाक्टर हारमेन जैकोयों भो थे। इस दौरे का हाल 'इंडियन पिटक्वेगों' नामक पत्र में जो प्रकाणित हुआ था उसका कुछ अंग्र अन्यत्र प्रकाणित किया गया है। पश्चान् लगभग ३० वर्ष बाट डाक्टर आर० जी० भण्डारकर साहेब के सुपुत्र स्वर्गीय पत्तक आर० भण्डारकर प्रन०, प०, वर्श प्रयारे थे। आप दं० १६०८०५ १६०५०६ के अपने पिगेट में बतां के मंडार की स्वर्ग और संक्षित विवरण के साथ लैन मंदिरों के कई लेली के कुछ आवहरकीय अंग्र प्रकारित किये। उस पर आपके पेतिहासिक विवेदन जो उन रिगेर्ट में छो है

सची और पक्की इतिहास सामित्रमां इतनी दुष्पाप्य हैं कि प्राचीन काल की सिलिसिलेगर इतिहास स्चना कैवल लेखक महाशय की किल्पा मात्र प्रतीत होती हैं। चर्त्तमान में जो कुछ साधन भिलते हैं उस से यह ज्ञात होता है कि जैसलमेर राज्य में लोद्रपुर (लोद्रप्वा) नामक स्थान ही उस प्रान्त की प्राचीन राजधानी थी और वहां प्र "लोद्र" जाति के राजपूत वसते और शासन करते थे। पश्चात् कालचक से विक्रम एकादश शताल्दि में भाग राजपूतों के नेता देवराज लोद्रचा पर आक्रमण कर के वहां के राजा नृपभानु को जिनका नाम पं० हरिदत्त व्यासर्ज के इतिहास में "जसभान" लिखा है, परास्त कर के "लोद्रपुर" को अपने अधिकार में कर लिया। पश्चार् स्व० १२१२ तक भाटी राजपूतों की वरावर लोद्रचा में राजधानी रही। इसी देवराज से भाटी नरेशों की महारावल पत्रयी आरम्भ हुई है। भाटियों की उत्पत्ति के विषय में मारवाड़ दरवार के महकुमा तवारिव के सुपरिन्टें डेन्ट प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान, स्वर्गीय मुन्सी देवो प्रसाद्वी मुनसिफ इत "मारवाड़ की कौमों का हाल" नामक पुस्तक के पृ० ह में भाटीवंश की उत्पत्ति इस प्रकार विणित है:—

"भाटी अपनी परमपरा चांद से उसो तरह मिलाते हैं जिस तरह से कि राठौड़ सीसोदिये और पछ्याहें स्रज से चन्द्रवंशियों की पुरानी शाखायं कौरव पांडव और यादव थी महाभारत की मशहर लड़ाई इसी खानदान में आपस की ईर्भ से हुई थो जिसमें कौरव और पाएडवों का ख़ातमा करीं तमाम के हो गया था कौम यादव जिसके अधिष्ठाता श्रो कृष्णजों थे महाभारन के पीछे आपस में लड़कर कट मरी। और थोड़े से आदमी जो जीते वचे वे द्वारिका से कावुल, गृज़तों और वलख़बुख़ाएं की तरक चले गये वहां बहुत मुद्दतों तक उनका राज रहा। फिर तुर्जा ने ज़ोर पकड़ कर उनको पंजा की तरफ हटा दिया यहां भी बहुत मुद्दतें तक उनका राज रहा। फिर तुर्जा ने ज़ोर पकड़ कर उनको पंजा की तरफ हटा दिया यहां भी बहुत मुद्दतें तक उनको राज रहा। फिर तुर्जा ने ज़ोर पकड़ कर उनको पंजा की तरफ हटा दिया यहां भी बहुत मुद्दत तक रहे बल्कि यह शाख भाटियों को पंजाव मे ही भटनेर में रहने से पंदा हुई है। भटनेर से तनोट तनोट से देरावर और देरावर से जैसलमेर आये जहां अब उनकी राजधानी है।"

परन्तु इतिहास से स्पष्ट है कि भाटी देवराज विजयी होने के पश्चात् देरावल से लोदवा राजधानी ले गये और जैसलमेर दुर्ग और नगर स्थापित होने के पूर्व सं० १२१२ तक लोदवा हो भाटी राजपूतों की राजधानी रही।

जैसलमेर की उन्मित्त के विषय में यह विवरण मिलना है कि सं० १२१२ में रावल दूसाजी के उपेष्ठ पुत्र जैसत ने अभे भार प्रति को मुसरमान प्रशापुत्रीत घोरों की सहायना से मार कर छोद्र्या के राजा हुए। प्रान्तु उस म्यान को निरापद न समक्त कर वहां से ५ कोस दूर एक छोटी डुगरी पर नवीन जैसलमेर नाम से दुगे और उसी नाम का नगर उसी समय बनवाया था।

महारायक देवरात से छेकर जैसक्मेर के वर्तमान नरेण तक इतिहास और छेखों से इस प्रकार महारायल राजाओं के नाम पाँच हाते हैं :—

- र हेडराज महारावल)—भाटी विजेराव के पुत्र थे। जन्म सं० ८६२ (ई० ८३६)। अपने राज्य में बहुत से तालाव खुद्धाये और देरावर (देवगड़) का किला भी सं० ६०६ में अपने नाम से बनवाये थे। १३० वर्ष की अवस्था में बलूचों द्वारा सं० १०२२ (ई० ६६६) में मारे गये। इन के वाल्य-जीवन की घटनायें विस्मयपूर्ण हैं।
- २ मंधजी (मण्ड, चामुण्ड)-देवराज के पुत्र थे। सं०१०२२-१०६५ (ई० ६६६-१००६)।
- वाह्नजी (यहोर)—श्रंधजो के पुत्र थे। भारत पर महम्मद गज़ती के आक्रमण के समय आपने इनका सामना
   ं किया था। राज्यकाल सं०१०६५०—११०० (ई० १००६—१०४४)।
- इताजी (इताज )—वछेर के ज्येष्ठ पुत्र थे । सं०११०० (ई० १०४३) में राज्याधिकारी हुए थे ।
- ए दिजैशव ( हंज )—दूसाओं के ३ य पुत्र मैवाड़ के सीलोदनी रानी के गर्भजात थे । अणिहलपुर पाटन के सोहंवी ध्रवहरात की बन्या से विवाह किया । राज्यकाल का संवर्ष मिला नहीं।
- ६ सोजदेव विजेराच के पुत्र थे। राज्यप्राप्ति के खल्पकाल के पक्षात् ही सं० १२१२ (ई० ११५६) में अपने दिल्लय जैसल से नारे गये।
- र जैसल ( जयशाल )—सं० १२१२ (ई० ११५६ ) में अपने नाम से जैसलमेर नामक दुर्ग बनाया और नगर यसाया । मृत्यु सं० १२२४ (ई० ११६८ )।
- ८ शालिवाहन (१म)—जैसल के २य पुत्र थे। सं०१२२४ (ई० ११६८) में राज्य मिला।
- ६ बीजल्देव—शालिवाहन के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता के जीवितकाल में गद्दी पर बैठे परंतु थोड़े ही काल में मारे गये। राज्यप्राप्ति और इनके पिता के मृत्यु का संवद् मिला नहीं। मृत्यु सं० १२५६ (ई० १२००)।
- ए० केलणजो कैसल के प्रथम पुत्र थे। सं० १२५६१ १२७५ (एं० १२००-१२१६) तक राज्य किये थे।

के जैसलमेर के रितहास में न्यासजी इनका संबद १०३५ लिखते हैं। कर्णेल टाड साहेद इस संबद् को भ्रमात्मक और सं० १०५५ या १०६५ होना संमव लिखते हैं। न्यासजी फिर किस आधार पर सं० १०३५ लिखे हैं स्पष्ट नहीं है। टाड के पश्चाद भी और २ पाश्चात्म विद्वानों के पुस्तकों में इनका ई० १००६ (सं० १०६५) मिलता है।

के व्यासंजी रेनेकी राज्यप्राप्ति संबंधिश्व बीर राज्यकाल २६ वर्षे लिखते हैं, परन्तु और २ इतिहासों में राज्यप्राप्ति संबध्यक्ष (ई० १२००) और राज्यकाल १६ वर्ष मिल्ले हैं।

- ११ चाचकदेव (१म)—केलणजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। सं० १२७५—१३०६‡ (६०१२१६—१२५०) तक लगमग ३०
- १२ करण सिंह (१म)—चाचकदेव के कनिष्ठ पौत्र थे। सं०१३०६—१३२७ (ई० १२५०—१२७१)।
- १३ ल ह नसेन-बरण सिंह के पुत्र थे। सं० १३२७-१३३१ (ई० १२७१-१२७५) तक राज्य किये।
- १४ पुण्यपाल—सद्भत्तसेन को उथेष्ठ पुत्र थे। अस्पकाल राज्य भोग को पश्चात् आपका सर्गवास हुआ। सं० १३३१—१३३२ (ई० १२७५—१२७६)।
- १५ जेतसी (जैत्र, जयतसिंह) (१ म)—करण सिंह के ज्येष्ठ माई थे। इनके राजत्वकाल में खिलजी यविशे द्वारा वर्षों आक्रमण चलता रहा । ये वड़े योद्धा थे और आठ वर्ष युद्ध के पश्चात् दुर्ग में री मरे। मंदिरों के कई शिलालेखों में इनका नाम मिलता है। सं० १३३२—१३५० (ई० १२७६—१२६४)।
- १६ मूलराज (१म)—जेतसी के ज्येष्ठ पुत्र थे। यवनों के आक्रमण के समय में इन्हें सिंहासन मिला। थोड़े काल में ही युद्धक्षेत्र में प्राण विसर्जन किये। लेखों में इनका नाम भी मिलता है। सं० १३५०-१३५१ (ई० १२६४--१२६५)।
- १७ दूदाजी (दुर्जनशाल)—भाटी उसोड के पुत्र थे। मूलराज की मृत्यु के पश्चात् जैसलमेर यवनों के अधिकार में हुआ। राठौड़ जगमाल के राज्य पर आक्रमण की तैयारी करने के कारण भाटियों ने दूदार्ज को गद्दी पर वैठाया। फिर कई वर्ष तक युद्ध होता रहा पश्चात् ये भी प्राण त्याग किये। लेख में भी इन का उल्लेख है। सं० १३५१—१३६२ (ई० १२६५—१३०६)।
- १८ घड़सी (घट सिंह) मूलराज के भाई रतनसी के पुत्र थे। ये भी यड़े वोर थे। दूद जी के मृत्यु के बाद भी राज्य पर यवनों का अत्याचार चलता रहा और दिल्लों के सिंहासन पर इसी समय मुमलों की भी आक्रमण हुआ था। दिल्ली सम्राट् से अपने राज्य उद्धार की व्यवस्था करके जेसलमेर अधिकार किये थे। लेखों में भी इनका नाम मिलता है और इनके नाम का तालाय भी अब तक विद्यमान है। ये विश्वासघातकों के द्वारा सं०१३६१ (ई०१३३५) में मारे गये।
- १६ केहर—मूलराज के पोत्र थे । लेखों में इनके पिता देवराजे का भी नाम मिलता है । इनका राज्य<sup>काल</sup> लगभग ६० वर्ष है । इन को मंडौर से बुलवा कर राज्यतिलक दिया गया था । लेखों में <sup>भी</sup> इनके नाम है।

दे व्यासजी इनकी राज्यप्राप्ति सं० १२७५ और राज्यकाल ३२, वर्ष लिखते हैं और इनकी मृत्यु सं० १२६६ वर्ताते ैं। इस गणना से बुल २४ वर्ष होता है।

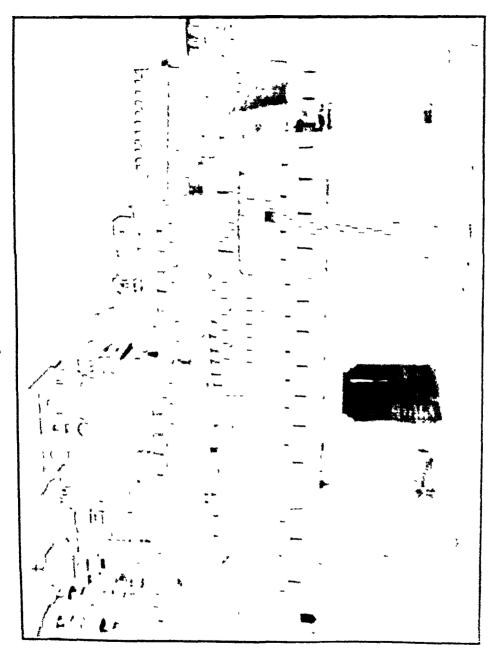

TOREGATE - JAISALMER



- २० त्रङ्मणजो-केहर हो के पुत्र थे भौर सं० १४५१ में गहो पर वेडे। इनके शासनकाल में राज्य को उन्नित होतो रही। दुने के श्री चिंतामणि पाश्वेनाथजो का मंदिर इन्हीं के समय में वना था। प्रशस्तियों में सविशेष उद्धेल है। मृत्यु सं० १४६३ (ई० १४३६)।
- २६ वैरसी (चयर सिंह) लक्ष्मणजी के पुत्र थे। इनके समय में बहुत से मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई थी। वारह वर्ष राज्य भोग करने के पश्चात् इनका स्वर्णवास हुआ। सं०१४६३.≉—१५०५ (ई० १४३६— १४४८)।
- २२ चाचकदेव (चाचिगदेव, चाचोजी) (२ य)—वैरसीजी के ज्येण्ठ पुत्र थे। सं०१५०५ (ई० १४४८) में सिंहासन पर बैठे और लेख नं० २१४४ से भी यह संवत् मिलता है। किले पर के श्रोसमवनाथजी के मंदिर को 'तपपिट्टका' की प्रनिष्ठा इन्हों के समय में हुई थी। ये सोढाजाति के राजपूतों द्वारा पड्यंत्र से मारे गये थे। लेखों से इनका सं०१५१८ (ई०१४६१) तक राज्यकाल किलता है।
- २३ देवीदास (देवकर्ण)—वावकदेव के पुत्र थे। इनके राजत्वकाल में नाना प्रकार आम्यंतरिक विष्लव रहने के कारण उस समय का इतिहास ठीक नहीं मिलता है। व्यासजी संवत् १५१३ में इनका राज्य-तिलक लिखते हैं, लेकिन लेखों से संवत् १५१८ तक वाविगदेव का शासनकाल मिलता है। इनके संवत् १५३६ के नई लेख मिले हैं। इनका खर्णवास सं०१५५३ (ई०१४६६) में हुत्रा था ऐसा व्यासजी के इतिहास में है।
- २४ जैत सिंह (जयत सिंह) (२ य)—देव कर्ण के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके समय में राज्य पर वीकानेर राज्य का आक्रमण हुआ था। दुर्ग पर के श्रीणांतिनाथजी और श्रोअष्टापदजी के प्रशस्ति से इनका सं० १५८१ और १५८३ साष्ट है। इनके स्वर्गवास का संवत् देखने में नहीं आया। संभव है कि सं० १५८३ और १५८५ के वीच में इनका देहान्त हुआ होगा।

क व्यासजी सं० १४६६ में इनका राज्याभिषेक लिखते हैं। शिलालेख (नं० २११४) से इनके राज्यप्राप्ति का संवत् '१४६३' मिलता है और श्रोसंभवनाथजी के मंदिर की प्रशस्ति (नं० २१३६) से तथा दुर्ग के कृत्रों पर के स्तंभ के लेख नं० २५१७ से संवत् १४६४ में इनका राज्यकाल स्वष्ट है। इन सवों के अनिरिक्त दुर्गाखित श्रीलक्ष्मोकान्तजी के प्रसिद्ध मंदिर की प्रतिष्ठा भी सं० १४६४ में महारवल वैरसीजी ने कराई थी, यह उक्त मंदिर की प्रशस्ति में लिखा है। यहां भी आपने सं० १४६४ में लक्ष्मणजी द्वारा श्रीतक्ष्मींकान्तजी के मंदिर की प्रतिष्ठा होना किस कारण लिखा, समभ में नहीं आया।

- २५ लूणकरण (नूनकरण)—जयत सिंह के पुत्र थे। संवत् १५८५० के मान मही के वाले ही राधाविकार्ग हुये थे, यह लेख नं० २१५५ से सिद्ध है। ई० १५५१ (सं०१५६८) में इन्तें ने सम्नार् हुमायं का सामना किया था। परन्तु इतिहास में इनके राज्यकाल का ओर कोई सदा मिला नहीं। ज्यानजी ने इनका सं०१५८६—१६०७ (ई० १५२६ १५५०) लिया है।
- २६ मार्ल्येच-लूंणकरण के ज्येष्ठ पुत्र थे। टाड सादेव अपने इतिरास में इनका राज्य करना नहीं लिने हैं। लेखों में भो नाम नहीं मिला। राज्यकाल सं०१६०७-१६१८ (ई०१५५०-१५५१)।
- २७ हरराज—मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे · टाड इनको ल्याकरणजी के प्रथम पुत्र लिगते हैं परन्तु रतत राज्य करना नहीं लिखे हैं ‡। लेखों में भी इनका नाम नहीं मिछा। सं०१६१८—१६३४ (ई०१५६१ —१५९७) तक सिंहासन पर थे।
- २८ भीमजी (भीमसेन)—हरराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। सं०१६३४ (ई०१५७०) में सिंहायन पर विठे। हैं हैं हैं एक २४६४ और २५०५ से इनका संवत् १६५० और १६६३ में राज्य करना स्पष्ट है। सन्मर् अक्तवर के 'आइन अकवरी' में इनका हाल मिलता है।
- क व्यासजी के इतिहास में है कि महागवल जेत सिंह के स्वर्गवास के प्रधात् उनके ज्येष्ठ पुत्र कर्मसो पित को गद्दी पर बैठे, परन्तु एक पक्ष राज्य करने के वाद हो उनके लघुनाना लूगकरण यानों को सहायना है उनको सिंहासन च्युत करके संवत् १५८६ में राज्य पर अपना अधिकार किया। प्रशस्ति का शिलालेस (नं० २१५४ में वर्णन है कि संवत् १५८१ में जैनसिंह के समय लूणकरण (कुनर) और सात् १५८३ में लूणकरण (युवराज विद्यमान थे। जैतसिंह के ज्येष्ठ पुत्र कर्मसी (करणसो) का लेखों में कोई उल्लेख पाया नहीं जाता है।
- के इस समय के इतिहास के खोज की आवश्यकता है। टाड साहेव अपने इतिहास में लिखते हैं ि लूणकरणजी के हरराज (१), मालदेव (२) और कल्पाण दास (३) नामक तीन पुत्र थे। हरराज के प्रभी थे जिनको लूणकरण के वाद राज्य करना लिखते हैं और लूणकरण के तीनों पुत्रों में किसा को राज्य किसी होना नहीं लिखे हैं। आप भीमजों के वाद, कल्याणदासजी के पुत्र मनोहरदासजों का राज्य करना लिखते हैं। व्यासजी अपने इतिहास में लूणकरण के पुत्र मालदेव का ११ वर्ष राज्य करना और मालदेव के पुत्र हरराज के १६ वर्ष राज्य करना लिखते हैं। इतम रहे वर्ष राज्य करना लिखते हैं और हरराज के भोमजी और कल्याणजी आदि चार पुत्र लिखते हैं। इतम रहे हरराज के पश्चात उनके ज्येष्ठ पुत्र भीमजी का संवत् १६३४ में गद्दी पर वैठना और १६ वर्ष राज्य के पश्चा संवत् १६८० में इनके देहानत के बाद इनके भ्राता कल्याणजी का उसी संवत् में गद्दी पर वैठना लिखते हैं। लेह में कल्याणदासजी का महारावल होना और राज्य करना स्वष्ट वर्षित है। टाड साहेव को इस समय का सर्वा शितहास नहीं प्राप्त हुआ होगा। 'राजपुताना गजेटिअर' में भी भोमजी के वाद कल्याणदासजी का राज्य करने लिखा है।

- इस कत्याण्डाम (क्याण सिंह)—भोप्रजो के किन्छ भ्राता थे। मीप्रजी के लात वर्ष के कुंबर को विष ग्रायेग से मरवा कर खर्म राजील शक्त पर चेठे। ज्यासजी सं० १६८० में इनका गद्दो पर चैठना ज्याने हैं परन्तु लेख नं० २४६० से इनका सं० १६९२ में शासनकाल सिद्ध है। सं० १६९५ में इनके सद्म में लेट्रजा मंदिर का जोणोंद्वार हुआ था परन्तु प्रशस्ति में तथा वहां के मृर्तियों के लेखों में इनका उल्लेख नहीं है। संभव है कि उस समय इनके कुकृत्य के कारण इनकी प्रजा इन पर शसंतुष्ठ होगो। लेख नं० २५१५ से सं० १६८३ में इनका राज्यकाल मिलना है।
- २० मतोहरदात—कत्राणदात के पुत्र थे। लगमा सं०१६८३ में गही पर वैठे होंगे। छेख से सं० १६८५ में इतका राज्यकाल मिलता है। इनके सर्गवास का समय मिला नहीं।
- ३१ रामयन्त्र—प्रनोहरतात के पुत्र थे। उद्धन स्वभाव होने के कारण सं० १७०७ (ई० १६५१) में राज्य-च्युत हुए थे। छैल में इनका उल्लेख नहीं मिला।
- ३२ सदल सिंह—मालदेव के प्रशेव थे। रामवन्द्र के स्थान पर इनको राज्यिष्ठकार मिला। इनके समय से इंसन्प्रेर का पौकरण परगना राज्य से अलग हुआ। दिल्लो की वादशाही द्रयार में जैसलमेर के आप प्रथम साम्रेत हुए थे। राज्यकाल सं० १७०७—१७१७ (ई० १६५१—१६६१)।
- ६३ अन्दर्सिंह—सब्ब सिंह के २ य पुत्र थे । इनके समय में राज्य का विस्तार हुआ था। अमरतागर नामक प्रसिद्ध तालाव और पार्थ्वीसन सुरम्य ख्यान इनकी कीर्ति अद्याविष्ठ वर्त्तमान है। जिलालेखों में इनका नाम नहीं है। राज्यकाल सं० १७१७—१७५८ (ई० १८६१—१७०२ )।
- ३४ जलवंत सिंह -अमर सिंह के ल्येप्ठ पुत्र थे। राज्यकाल सं० १७५६-१७२४ (ई० १७०३-१७०८)।
- इंप घुच सिंह—जसबंत सिंह के पीत्र थे का इनके पिना के राज्यपद में बैठने के पहले हो देहाना होने के नारण अरुप वयस में ही इनको गही प्रिची थी। इनके राज्यकाल का संव १०६६ शिलालेज संव २५०६ में मिला है। राज्यकाल संव १७६४ - १७६६ (ईव १७०८ - १०१३)।
- ३६ देत सिंड्—उसर्वन सिंह के पुत्र थे। ये बन्याय से सिंहासन पर वैठे और दरावर धेर अगांति चछतां रहो। धेवें ही काल पक्षात् इतकी सृत्यु हुई।
- ३० सर्वार्ध सिंह—तेज सिंह के पुत्र थे। पिना को तगह ये भो गद्दी पर यैठने के अन्य समय है प्रधान राज्यन्नट हुये। इनके पिता के तथा इनके समय के संबद् मिने नहीं।

क दाह साहेर करने इतिहास में इनको जगत सिंह के द्विनीय पुत्र तिसे हैं परन्तु प्रथम पुत्र होना संनय हैं और इनको दसंत देग से मृत्यु होने के पद्मान् इनके रिवृत्य वेज सिंह का गई। पर दैवना लिखते हैं। वसकता प्रितन हैं कि ये तेज सिंह द्वारा जिए प्रयोग से मारे गये थे।

- टें८ असे सिंह जसवंत सिंह के पीत्र थे कि । इनके समय में देरावर आदि कुछ प्रदेश राज्य से निरह गो थे । इनके समय में जैसलमेर में टकसाल स्थापित हुई थी और वह मुद्रा 'अखेशाहो' नाम से असो तक प्रसिद्ध हैं । राज्यकाल सं० १७९८—१८१८ (ई० १७२२—१७६२)।
- उर मुल्यात (२ प) असे सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। सं० १८१८ (ई० १७६२) में गही पर वेठे और होगें काल तक ५८ वर्ष राज्य किये। इनके समय की विशेष उल्लेखयोग्य घटना यह है कि संग १८१४ में इनके पिता के समय पलासी युद्ध के पश्चान् अंगरेज राज्याधिकार और शासन करता रहा और वे लोग हिल्ली सिंहासन पर पूर्ण अधिकार जमा कर ईष्ट इंडिया कम्पनी की ओर से हेंगी गलाओं से मैत्री म्यापन करते हुए राज्य विस्तार करना आरम्भ किया। जयपुर, जोधपुर, घोरानेर गाहि के गजाओं से सन्धि होने के पश्चात् सं० १८७४ (ई० १८१८) में इनके समय में हैंगा के पा मिल्पिक लिया गया और दो वर्ष के बाद ही सं० १८७६ (ई० १८२०) में इनके समय में

देशी समय में ओसपाठ स्थान की पंतायती के कायदे बने थे जो अभी तक प्रचलित है। के किया और सार्थिय अमें भी और स्वयं भी ज्योतिष आदि के कई ग्रन्थ रचना किये थे। किया होते पर में सामगीर पुणाठ नहीं थे। मदो पर बैठने के पश्चात् प्रथम इनके अमान किया के पूर्ण अपन्ता में रहे और प्रकाश्य दस्तार में उनके मारे जाने के बाद उनके एक किया के कि प्रणामित में उसी प्रकाश दस्तार में उनके मारे जाने के बाद उनके एक किया के किया में उसी प्रकार रह वर राज्य किये। मेहता शालिम सिंह बहुत किया के उसी अपना के स्थान के स्

कहां तक कृष्ट नोति का प्रयोग किया था उसका वर्णन पाठकों को जैसेलमेर के हरेक इतिहास में मिलेंगे।

शहर के तपगच्छोय धोमुपाव्हेनाथजो के संदिर # को प्रतिष्ठा इनके राजत्वकाल में सं० १८६६ में हुई थी ओर देवोकाट का संदिर भी सं० १८६० में इनके समय में बना था।

ाज सिंह—मूलराज के पाँत थे। इनके सपप्र में भाटो सामंतो द्वारा लूट खसोट के कारण सीमान्त के राजाओं से विवाद हुआ था. लेकिन वृटिश राज्य की मध्यस्पता में शांतिपूर्वक मिट गया था। इनके राजत्वकाल में गजहरपसागर नामक तालाव और गजविलास प्रासाद बने थे। इनके राज्य-काल में सेटों ने शबुंजय तोथे का प्रसिद्ध संघ निकाला था जिसका विशेष वर्णन लेख नंश रूप३० में हैं।

प्रथम काबुल की चड़ाई में वृटिश सरकार को इनने विशेष सहायता हो थी । ये प्रजाप्रिय शासक थे और राज्योन्नित में तत्पर रह कर २६ वर्ष राज्य किये थे। राज्यकाल सं० १८७६ — १६०२ ( ई० १८२०—१८४६ )।

- १ रणजीत सिंह—गज सिंह के मातण्युत्र थे। गज सिंह के पुत्र नहीं रहने के कारण इनके लघुमाता के तोन वर्ष के पुत्र रणजीत सिंह को गद्दी मिली और १८ वर्ष राज्य के पुञ्चात् इनका भी निपुत्रक अवस्या में खर्मवास हुआ। इनके शासन काल में ई० १८५७ (सं० १६२४) में भारत का प्रसिद्ध सिपाही निद्रोह हुआ था। अमरसागर के पंचायती मंदिर की प्रतिष्ठा इनके समय में सं० १६०३ में हुई थो। राज्यकाल सं० १६०२—१६२० (ई० १८४६—१८६४)।
- हर देरीशालकी—रणजीत सिंह के भ्रातप्पुत्र थे। इन्हीं के समय में ईप्ट इंडिया कम्पनी से महाराणी विक्टोरिया ने भारन सम्राज्य का शासन अपने हाथ में लिया था और इस उत्सव पर दिली में सं० १६३३ (ई० १८७९) में प्रथम दरवार हुआ था। अमरसागर सित पटुनों के प्रसिद्ध मंदिर की प्रतिष्ठा सं० १६२८ में इनके राज्यकाल में हुई थो। गजस्पसागर के दादाजों के वरण की प्रतिष्ठा सं० १६२१ में और ब्रह्मतर के मंदिर की प्रतिष्ठा सं० १६४८ में इनके समय में हुई थो। राज्यकाल सं० १६४८ में इनके समय

<sup>्</sup>र ६स मंदिर को प्रशस्ति ( लेख नं॰ २६८५ ) में स्वस्प सिंह और इनके पुत्र शालिम सिंह का वर्षन है। इसिंह अपने इतिहास में इनको जैन दताये हैं यह सर्वधा भ्रम है। ये माहेश्वरी ज्ञानि के वंदणव धर्मान्यां थे। राजपुताना में ही ओसवाल इंग की स्षिष्ट हुई थो और वे रूग जैनी थे। मेपाड़ माखाइ, क्लोर स्राह्म समस्त्र प्रधान २ राज्य में यही ओसवाल वंशज जैनी रोग अमात्य मेहनां होते थे। इसी भ्रम शायह टाइ स**रेख इन**को जैनी रिख हिये हैं।

४३ शाहिबाहन—हेरीशालजो के कोई पुत्र नहीं रहने के कारण ये वेयल नार वर्ष को आरण में दत्तक स से लिये गये और सं० १६५८ में पूर्ण अधिकार प्राप्त वर्ष अवना नाम साम सिंद से शालिया प्रसिद्ध किये थे । राज्यकाल सं० १६४८—६६०१ ( ६० १८६१ १६१४ ) ।

४४ जन्नाहर सिंह-शालिनाहन के कोई पुत्र नहीं रहते से सृद्धिश सरनार को और से आप राज्यानिकार्य सनोनोत होवर सं० १६७१ (ई० १६१४) में गही पर वंडे और वतनान राज्याघीश है।

उपरोक्त है.सल्फेर नरेशों को नामावलो और संक्षिप्त विवरण से मलो भानि जान हुआ होगा कि अवागी हस रेआसत दा इतिहास अपूर्ण है। ऐतिहासिक दृष्टि से इन जंन लेवों को उपयोगिया भी पाठक अच्छो तर उपलब्ध किये होंगे। मैं पहले हो कह सुका हूं कि मेरे संप्रहोन लेखों के आंगरिक दहां सेकड़ों लेख वत्तान है। आशा है कि वे सब प्रकाशिन होने से बहां के इतिहास में और भी प्रकाश पड़ेंगे।

चर्समान उत्सर मेर नरेश महाराजाधराज महारावल सर ज्याहर सिंह जी साहैय दहातुर के० सी० एस० आरंथ का जन्म सं० १६३६ गोपाएमी के दिन हुआ था। वात्यादक्या में आप ने मेयो कालेज, अजमेर में अध्यक्ष किया था। पश्चात् देहरादून के काडेट कोर में कईएक वर्ष तक रहकर वहां को शिक्षा प्राप्त की थी। सं० १६९१ में गदी पर बेठने के वाद हो बृदिरा गवर्णतेग्द्र ने आरको सर्ग प्रकार से योग्य सप्तफ कर राज्य का पूर्ण अधिकार दिया है और अधाविय आप प्रशंसनीय पायसासन कर रहे हैं। आप का साहित्य, शिष्म में अच्छा देम है। मुहे में काप के दर्शनों का और दरगार में उपस्थित होने का सीमान्य प्राप्त हुआ था तथा आप सुझे इस कार्य में प्रोत्सांकि किये थे। ऐसे प्रजापिय धार्मिक दयालु राजाओं की संख्या अधिक देखने में नहीं आती है। आप के दो पुत्र हैं। प्रथम महाराज सुनार युग्याज गिरधरिसंहजी साहैश, दूसरे महाराज सुनार हुकुमिसंहजी साहैश। स्टेट के दीवान साहैय भी अच्छे विद्वान हैं। इन से भी मिल कर मुझे वडी प्रसन्तता हुई थी। स्टेट इंजिनियर वार्ष मेपालकान्द्रजी दश्व भी बड़े सुयोग्य अफसर है। आपने हाल में ही "सरस्वती" (मई, १६२८) नाप्रक सुप्रविद्य पत्रिका में 'स्थापत्य शिक्ष' शोषक, और "महार्ग रिप्रीठ" प्रसिद्ध अंगरेजी पत्रिका (फरवरी, १६२६) मे जेतलमेर और यहां की प्राचीन और नई इसारतो के विषय में विद्वतापूर्ण वित्रमय प्रवंध प्रकाशित क्रिये हैं। यहां लिखे हथे होता है कि जीस्त्रमेर आदि स्थानों के वित्र संग्रह करने के विषय में आपने मुझे चड़े ही देम के साथ सहायता की है और इस के लिये में आप का स्वत्र हता के विषय में आपने मुझे चड़े ही देम के साथ सहायता की है और इस के लिये में आप का स्वत्र हता है।

लिखना पाहुत्य है कि कैसलमेर में प्राचीन काल से श्वेतास्वर कैनियों का और खास दारके ओसवाल श्रीमंतों का विशेष प्रभाव विद्यमान था। उन लोगों के धर्मगुरु कैनाचाट्यों का भी वह केन्द्रस्थान था। इस नगरी में खरतरंगच्छ के विद्यान और प्रभावशाली जेन साधु मंडली तथा आचार्ट्यगणों का वरादर सप्तावेश होता था। इन लोगों के सदुपदेश से ही वहा वहे २ मदिर वने थे और भन्य मूर्तियों की समय २ ८२ वह संख्या में प्रतिष्ठा हुई थी। विद्यम्मी लोगों के अत्यावार से वचाने के लिये मंदिगों के साथ ही मंडागों में प्रावीन ताड़पदादि के अमूर्य कैन प्रन्य हुरक्षित किये गये थे।

ृत भंडारों के कुछ संप्रहों का विवरण 'जैसलपोर भाण्डागारीय प्रत्यानां स्वी' में प्रकाशित हुए हैं। रनमें से कह्य भंडारों के निरोक्षण करने का मुसे अवसर मिला था। वहें भंडार में वहें र ताड़पत्र के प्रत्य पत्यर के बने हुए कोडों में सुरक्षित है. तथा कुछ नट भो हो गये हैं। अद्याविध वहां निम्नलिखित भंडार मौज्द हैं:—

- (१) बृहत् भण्डार-किले पर श्रोसंभवनाथजी के मंदिर के तल भूमि में है।
- (२) तपगळ्येय भण्डार सहर के तप गच्छ के उपासरे मे हैं।
- । ३) आचार्यगच्छोय भण्डार-सहर के आचार्य गच्छ के उपासरे में है।
- (४) वृहन् सरतरगच्छोय भण्डार—सहर के खरतर गच्छ के पड़े उपासरे में है।
- (५) लुंपकाच्छाय भण्डार सहर के लोंका गच्छ के उपासरे में है।
- । ६) यनि ज्ंगरजो का संग्रह—यह भण्डार सहर के उक्त यतिजी के उपासरे में हैं।
- (७) सेठ पोहसाहजा का भण्डार-सहर में धोहसाहजी की हवेली में है।

हार में खरनरगच्छोय आबाये महाराज क्याचन्द्रस्रिजो के उपदेश और प्रेरणा से वहां के भंडारो के जीणाद्वार का कार्ये क्षारम्भ हुआ है परन्तु द्रव्याभाव के कारण यह कार्य विशेष अप्रसर नहीं हो सका है।

थद वहां के मंदिरों के विषय में कुछ परिचय देना भी आवश्यक है। जिनने प्राचीन नीधेमाला स्तवन चरित्त देजने में जाने हैं उन सबों में अधिकतया जैसलमेर का नाम मात्र उल्लेख मिलता है। स्वर्गीय तपनच्छ।चार्य विजयधमेस्रिजी संप्रहोन 'प्राचीन तीर्धमाला—संप्रह' प्रथम एंड में प्रकाशित तीर्धमालाओं के \* वहुन से मे केवल जैसलमेर का नाम मात्र है।

जैसलमेर चैत्य परिपाटो स्तवनों में केवल जैसलमेर के किले पर के आठ मंदिरों के वर्णन मिलते हैं। सं १७६१ में खरतरणच्छावार्य जिमलुखस्तिजों इस जैसलमेर—चैत्यपरिपाटी में आठ मंदिरों को वर्णना के साथ उन सदों के मृत्तियों की संख्या भी है और यह परिपाटी उक्त तीर्धमाला—संग्रह पृ० १४६ में छपी है। सं० १८०८ में महिमासमुद्रजों इस अंसलमेर चेत्य परिपाटी स्तवन में भी उक्त आठ मंदिरों के उल्लेख हैं। १८०० दायोगों समन्त वर परिश्राप्ट में प्रकाशित किये गये । इन सब मंदिरों में कोई आधुनिक परिवर्त्तन तो देखने में नहीं आये परन्तु चाहे और किसी स्थान से आई हुई हों चाहे मेंदर कोई सारण से हो मंदिरों की मृत्ति संख्या व्हिम के कारण कुछ प्रतिमाधे मृति पर भी विराजमान देखने में आये। इन में से दुछ वर्ष पदले ध्राव्यदिनाथजों के मंदिर की अधिका मृत्ति वेदों पर दिराजमान देखने में आये। इन में से दुछ वर्ष पदले ध्राव्यदिनाथजों के मंदिर की अधिका मृत्तियों चेदों पर दिराजमान दिन्दों गये हैं जिनका विवरण लेख नं० २५६२ में पाटकों को मिल्रेंगे।

क (१) एक १६६३ में मांतिक्करालको विरक्षित गोडो पार्ध्वत्य स्वयन (१० १६६), (२) संव १७१७ में विकायसागरको छन 'समीन गिलर तोर्धमाला' (१० १२), (३) संव १७२१ में मेवविकायको छन 'पार्थनाय साममाला' (१० १५२) (४) संव १७३६ में शीलविकायका विरक्षित तोर्धमाला' (१० १०३), (५) संव १७५० में सीमाल्यविकायको इत 'तीर्धमाला', १० ६७)।

# किले के मंदिर

(१) श्रीपश्चिनायजी का मंदिर:— किले के भीतर यह विशाल पावन जिनालय सहित हिंदे श्रीर मूलनायक श्रीचिंतामणि पार्श्वनाथ हैं। यहां प्रशक्तियों के दो शिलालेख लगे हुए हैं। इन प्रशक्तियों से बात होता है कि निर्माण के समय मंदिर का 'लक्षण विहार' नामकरण हुं या। उस समय जैसलमेर में महारावल लक्ष्मणजी राज्य करते थे और इसी कारण उन का गलमक प्रजा अपने मंदिर का नाम उनके नाम पर रखा। प्रशक्तियों से बात होता है कि । है हिए के तैयार होने में १४ वर्ष लग गये थे। सं० १४५६ में खरनरगच्छायोश जिनराजलिं के उन्हेंग में सागरनन्द्रसरिजी ने मंदिर की नीय डालो थो और सं० १४७३ के में जिनदंद्रसिंध के सक्षण में निर्माण कार्य समान होने पर प्रतिष्ठा हुई थी। साधु कोत्तिराजजो ने प्रशक्ति के स्थान को प्रशक्ति के स्थान के स्थान किया था और कारीगर धला ने प्रशक्ति का साथ से सागर जयपागरगणिजी ने संशोधन किया था और कारीगर धला ने प्रशक्ति का साथ से सारा के प्रशक्ति कर साथ से सारा साथ से साथ से साथ से अपनित्र प्रका ने प्रशक्ति कर साथ से सारा साथ से साथ साथ से साथ

िर्माणिका आने जेगारमेर -चैत्यागिगाठी में इस मंदिर की विंव संस्था यावन देहरी में अल, उसे कीर में १४२, उत्तर के रूगडण में १२, मूल गंभारे में ११४, तिलक तोरण में ६२ इ. १ १ ११ में १२ और मंडा के समीत २३ कुल ६१० लिखने हैं। सुद्धिस्त्रजी 'बुद्धिस्त माल' इ. १४ में १ की मुर्निक्षण १२५२ लिखे हैं।

को ते देश है। अब के मेरिक के लिय में रास्त्रमच्छाचार्य जिस्स्वस्त्रिजी **के पाट महो**सस्य पर <sup>सह</sup> ५ के के के के के के किस अस्त्र के असे आसान स्वापन दूसरा प्रकास पृष्ठ १२२ में इस प्रकार लियों हैं।

के राज का ही हिंदाहर हर विराहमाता में इस महिर की प्रतिता का राग्य संव १९<sup>१९</sup> र २२ विकास का काइस का समय है। महिर हो शहाई सी यस यह प्री था। क्रिंग का उक्क र ने के साम का कि साम रे

्री के कि सामानियात, (०)] गुल्ली इ. १९८७ के कि सामानियात, (०)] गुल्ली एक्ट्रा गुल्महाराज विश्वकृष्टके विरे गण, तहां पिण देवता तिसी तरेसे परा, तब सबे श्रावक चतुर्थ ब्रतका भंग जानके यह पूज्य पहिने योग्य निहं है ऐसा विवार करा क्रमसं चर्द्धमान स्त्रि व्यंतर प्रयोग वरके प्रथलीभृत भए धके पिप्पल्य ग्राममें जाक रहे कितनेक शिष्य पाजमें रहे, तब सागर चन्द्राचायं प्रमुख समस्त साधु वर्ग एक्ट्र होके, गच्छ की स्थित रखणें वास्त्र, नबीन आवार्य स्थापन करना, ऐसा विचार करा, तब नबीनगोरा नाम क्षेत्रपालकों आराधन करके, और सर्व देशके खरतरगच्छोय संघक्ती अनुमित हस्ताक्षर मंगवायके सर्व साधुमंडला एक्ट्री करक भाणसील ग्राम आये, तहां श्रीजिनराजस्रियें एक अपणें शिष्पकों चाचक शोलचन्द्रगणिकेपान एडनेंकेवास्ते रक्ता था सो समस्त शास्त्रका पारगामी भया, भणसाली गोत्रोय, भादोम्इ नाम सं । १४५१ होझा ग्रहण करी, अनुकर्में पंचवीस वर्षके भेष, तब निनकों योग्य जानके श्रीसागरचन्द्राचाय सातभकाराक्षर ग्रिलाय के सं । १४९९ माध सुदि पूर्णमासीकेदिन. भणशालो नाजसाहतें सवा लक्ष रुखे खरच करके नंदीमहोच्छव सहित स्थि पदमें स्थापन किए ॥ सत भकार लिखे है ॥१ भाणसोल नगर ॥२ भणशालिक गोत्रीय ॥३ भादो नाम ॥४ भरणी नक्षत्र ॥ ५ भद्राकरण ॥६ महारक पद ॥ ७ जिनमद्र स्थि।"

- (१) श्रीसंज्ञनसाधिजी का संदिर :—यह मंदिर तीन वर्ष में तैयार हुना था। इसी मंदिर के नीचे भूमिगृह में जैसलमेर का सन से वहा सुप्रिद्ध जैन मंडार थविषत है। जिनमद्रस्रिजी के उपदेश से चोपड़ा गोत्रोय सा० हैमराज पूना वगैरह ने सं० १४६४ में इस मंदिर को वनवाना आरंभ किया और वड़ी धूमधाम से प्रतिष्ठा महोत्सव सं० १४६७ के में कराई। ३०० मूर्तियों का प्रतिष्ठा स्रिक्ती के हाथ से हुई थी ओर महारावल वैरोसालजो स्वयं उपित्रन रहकर शुमकाय सम्मन्न कराये थे। वाचनावार्य सोमकुं जरजी ने प्रशस्ति रची, भानुप्रभगणि पत्थर पर लिखे और शिष्ठावट शिवदेव ने खोदो थो। जिनसुखस्रिजी इस मंदिर को विंच संल्या वाहर के चीक में २००, भीतर चौक में २८६, मंडप में ३६, गंभारे मे २४ और भमतो में १२ कुल ५५३ लिखते हैं। वृद्धिरस्तजी मंदिर की मूर्ति संल्या ६०४ लिखे हैं।
  - (३-४) श्रीशां तिनाधजी श्रीर श्रीश्रष्टापदजी के मंदिर:—ये दोनों मन्दिर एक ही हाते में हैं। ऊपर भूमि में श्रीशांतिनाधजों का और निम्न तल में श्रीश्रष्टापदजों का मंदिर बना हुआ है। निम्न तलके मंदिर में १७ वें तोर्थ कर श्रोकुं धुनाधजों को मूर्ति मूलनायक रूप से प्रतिष्ठित हैं। इन दोनों मन्दिरों की प्रशस्ति ( लेख नं० २१५४ ) एक हो है और जंनी हिंदी में टिखों हुई है। जैसलमेर के संखबालेखा \$ और खोपड़ा गोशीय दो धनादम सेंटों ने इन मन्दिरों की प्रतिष्टा

वृद्धिस्तमाला (पृष्य ) में मन्दिर प्रतिष्ठा का समय संव १४८० वनाते हैं परन्तु यह भूम है ।

 <sup>\$</sup> प्रशस्ति में संख्याल नाम के प्राप्त का उल्लेख हैं । संभव हैं कि इसी स्वान के नाम से 'संद्यालेखा'
 गोत्र की उत्पत्ति हुई होगी ।

सं० १५३६ में कराई थी। संगातिका गोवीप गेता और नीपा गोवीप पांचा में शांति सम्बन्ध था और इन दोनों ने मिल कर दोनों मिल्स यनाते थे। गंवणे गा ने महुन यही धूमधाम से शबुं जय, गिरनार, शानु भानि तोशों का गावा कई वार को यो औं श्रीसंगवनाथजी के मिन्दर की प्रसिद्ध तपपिष्टका आदि की प्रतिष्ठा कराई थो। इनके पश्चि सं० १५८१ में इनके पुत्र वीदा के समय में यह प्रशस्ति लगाई गई गो। ये स्व निक्ष प्राप्ति में हैं। मिन्दर के वाहर दाहिने तरफ पापाण के सुन्दर वने हुए दो गड़े २ हाथी गो हुए हैं। इ दोनों पर धातु की मृत्तिया हैं जिनमें एक पुत्रय की और दूसरी रघो को हैं। मिन्दर प्रित्य कराने वाले सं० पेता और उनको भार्या सरसनी की मृत्ति उनके पुत्र रांचनी वोदा ने सं० १५८१ में प्रतिष्ठा कराई थी। इन में से केवल एक पर लेन (नं० २१५४) खुदा हुआ है।

उस समय जैसलमेर के गद्दी पर महारावल देवकरणजी थे। सं० १५३६ में प्रतिष्ठा के समय खरतरगच्छ के जिनसमुद्रसूरिजी क्ष उपियत थे। प्रशात उनके प्रशिष्य जिनमाणिकस्<sup>रिज्ञ</sup> के समय में देवितलकजी उपाध्याय मंदिर की प्रशस्ति लिखे थे और शिलावट पेता ने खोदी थी।

जिनसुखस्रिजो रिचत चैत्य परिपाटी स्तवन जो प्रकाशित हुआ है उस में श्रीशांतिनायजी के मंदिर की मूर्ति संख्या के वर्णन में एक चरण हुटक हैं। मृति संख्या वाहर प्रदक्षिणा में २४४ और चौक में ४०० लिखा है। वृद्धिरत्नमाला में विंव संख्या ८०४ है।

श्रीअष्टापदजी के मंदिर की मूर्त्ति संख्या जिनसुखस्रिजी बाहर के प्रदक्षिणा में १३७. एक गंभारे में २६०, दूसरे में २८ गणधर के, कुछ ४२५ छिखते हैं । वृद्धिरज्ञमाला में मूर्त्ति संख्या ४५४ <sup>है ।</sup>

(ए) श्रीचंड्रप्रजस्वामी का मंदिर :—इस मन्दिर में कोई प्रशस्ति देखने में नहीं आये। मूर्ति पर के लेख (नं० २३२८) से मिलता है कि सं० १५०६ # में भणशाली गोत्रीय सा० वीदा ने मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई थी। चैत्य परिपार्टी स्तवनों में भी भणसाली गोत्रीय द्वारा मिला चनवाये जाने का वर्णन है। इसी मन्दिर के द्वितल के एक कोठरों में बहुत सी धातुओं की पंचतीथीं और मूर्तियों के संग्रह हैं। इन सबों में से जितने लेखों का में संग्रह कर सका हैं वे यथास्थान में मिलेंगे। यह मन्दिर तेमिकिला चना हुआ है और प्रत्येक में चौमुखजी विराजमान हैं। जिनसुखस्पिजों के चैत्यपरिपार्टी में यहां की मूर्ति संख्या प्रथम तल में १६०, दूसरे में १२६ और तीसरे में ४६३ इन्ल ८०६ लिखा है। वृद्धिरत्नमाला में विव संख्या १६४५ है।

वृद्धिरत्नमाला में मन्दिर प्रतिष्ठा का सं० १५१५ है परन्तु यह किस आधार पर लिखा गया बात नहीं होता।

<sup>ः</sup> खरनरगच्छीय प्रसिद्ध वाचक समयसुन्दरजी महाराज जैसलमेर में पहुत समय तक थे। उन्होंने यहां के मन्दिरों के बहुन से स्तवनों की रचना की थो। श्रीशांतिनाथजी और श्रोअष्टापदजी की स्तुनि में मन्दिर के प्रतिष्ठा कर्त्ता आदि का विवरण मिलता है। यह भो परिशिष्ट में मिलेगा।

- (६) श्रीशीतलनाश्रज्ञी का मंदिर:—-इत मंदिर में कोई प्रशस्ति नहीं है। मैंने यहां के मूलन्य न यक्जी के मूर्त्त पर का लेख पढ़ा नहीं था पछात् स्तवनों से मालून हुआ कि मंदिर के मूलनायक श्रीशांदिनाथजी हैं। जैतलमेर चेत्य परिपाटी स्तवनों से यह मन्दिर वहां के ओसवाल हागा गोजीय सेठों का यनवाया हुआ मिलता है। यहां के पहिका के लेख में सं० १४७६ में में हागा गोजीयों को प्रतिष्ठा परवाने का उल्लेख है। संभव है इसो सत्रय मन्दिर को प्रतिष्ठा मी हुई होगी। जिनसुबस्दिशों के चेत्य परिपाटों में इस मन्दिर को मूर्त्त संख्या ३१४ और वृद्धिरस्तमाला में ४३० लिखा है।
- (9) श्रीक्र्यत्रदेवजी का मंदिर:—-इत मिल्र को भी कोई प्रशस्ति नहीं निली। मूर्तियों के लेखां से बात होता है कि संव १५३६ \* में जिस समय श्रोशांतिनाथजी के मंदिर को प्रतिष्ठा हुई थो उसी समय गणधर चोपज़ गोत्रोय संव धना ने खरतरगच्छोय आवायों से इस मंदिर को प्रश्चि करवाई थो और देत्य परिनाद्य स्त्रानों में भो निर्माण कर्ता का उन्लेख है। जिन-सुन्द्यिकों को चंत्य परिनाद्यों में मूर्ति संख्या भौति में ५६५ और गंभारे में ३६ इन्ज ६३१ है। वृद्धिसमाला में मूर्ति संख्या ६०० हिला दुआ है।
- (ण) श्रीमहावीरस्वासी का मंदिर:—यह मन्दिर और मन्दिरों से छुछ दूसे पर है। वहां के रिलाड़ेंब से बात होता है कि सं० १४९३ के में यह मंदिर बना था। जिन बुबद्धितों ठिजी हैं कि ओक्षवंश के बराड़्या गोत्राय सा० दोषा ने इस भन्य मंदिर का प्रतिष्ठा कराई थो और वहां के मृत्वेंयों को सख्या पहली प्रदक्षिणा में १११ और गंभारे में १२१ कुछ २३२ है। बृद्धिकाला में मूर्त्व संख्या २६५ लिखा है।

इन मंदिरों के तिवाय यहां कोई जैनो रहते नहीं हैं। किछे के मीतर श्रालक्ष्मी का मिन्द्रि भी व्होनीय है। यहां भी श्रमन्ति का शिलाहिय है।

ने चृद्धिरतमालः ('पृष्ठ ४ ) में प्रक्तिप्डा संदत् १५०८ है।

<sup>•</sup> वृद्धिरतमाहा में प्रतिष्टा संउत् १५३७ हिया है परन्तु होतों पर १५३६ स्वष्ट है। उक्त पुन्तम में मिर्दिर के प्रतिष्टा वरानेवाही धन्ता' के पिता 'सचा' का नाम है। होयों से धन्ता का हो नाम पाया जाता है।

<sup>ै</sup> पुरिस्तज्ञो सं॰ १५८९ में मिद्र प्रतिष्टा होने का समय दिसी हैं। पाचनावार्य समयनुद्धां भी १स मेदिर के धोमस्प्रीरस्तामीजो के लक्त रवे हैं परन्तु स्तमें प्रतिष्टा संबद् या कोई स्टिन्टन नहीं है।

# शहर के मंदिर

- (१) श्रीसुपार्श्वनाथजी का मंदिर :—-इस मन्दिर की प्रतिष्ठा तपगच्छोय श्रावकों को बोर है जैसलमेर सहर में सं० १८६६ में हुई थो। यद्यपि इस राज्य में खरतरगच्छोय आवारों को है प्राधान्य था तथापि तपगच्छ के आवार्य लोग भी यहां विहार करने हुए अते जाते थे। तपगच्छाचार्य विजयदेवस्रिजी के प्रतिष्ठित कई मूर्त्तियां इस मंदिर में हैं। चत्तमान मन्दिर को प्रतिष्ठा के विषय में जहां तक प्रशस्ति से उपलब्ध है तपगच्छ के प्रसिद्ध आवाय होरिहजप्रहिं की शाखा में गुलालविजयजी के हो शिष्य दीर्पविजयजो और नगविजयजी ने प्रतिष्ठा कार्य कराया था। नगविजयजी ने प्रशस्ति भी लिक्षी थी। इस को उचना गद्यपद्य युक्त पंडित्यपूर्ण हिर्द संस्ट्रत भाषा में है।

## शहर के देशसर

- (१) से व धीरू साहजी का दरासर :— जनके हवेली के पास हो यह देशसर है। मेवाड़ की मामाशाह की तरह सेठ धाहनसाह की भी यहां पर विद्योप ख्याति है। यह भणसाली गोत्र के थे। कोड़वा का वर्नमान मंदिर इन्हों का जीर्णोद्धार कराया हुआ है जिसका विवरण वर्षा क्यान में मिलेंगा। शहर के बाजार में जहां वे व्यापार करते थे थे सब स्थान अद्याविव कि नाम से प्रनिद्ध है।
- (२) सेठ केश्रीमसजी का देगामर :— ग्राफणा गीतीय इंदीर वाछ सेटों की हवेली में वह देगमर हे और दहां की प्रदक्षित में उद्येख है कि इसकी प्रतिष्टा संव १६०० में दूर्र थी। दर्श कारी के मुख्यायकती संव १६०१ की प्रतिष्टित है।

- (३) से छ चांदमछजी का देशसर :--वाफणा गोत्रीय रतलाम चाडे सेठों की हवेडो में यह देरासर है।
- (४) छाख्यसिंहजी का देरासर :--वाफना गोत्रीय भालरापाटन वाले सेट अखयसिंहजी की हवेली में यह देरासर है।
- ( ५ ) रामित् इजी का देशासर :--मेरता रामित वर्ग की हवेली में यह देशसर है।
- (६) धनराजजो का देरासर:--मेहता धनराजजो वर्राङ्या को हवेली में यह देरासर है। यंत्र के लेख से सं १८६३ में इस देरासर की प्रतिष्ठा शात होती है।

## शहर के उपासरा

- (१) वेगङ्गञ्च उपासरा:—यह उरासरा जोणं दशा में है। वाइर के दोबार पर केवल खंडिर शिलाळेख विद्यमान है उन्नसे सं० १६७३ में पर उपासरा पनवाने का सतव मालून होता है। स० १४२२ में खरतरगच्छीय जिनोदयस्रिजी से यह वेगड्गच्छ शाखा निकली थी।
- (१) मृहरत्वरतरमञ्ज उपासरा:—पहां देरासर मी है जिसमें थीगीड़ीपार्थनायजी मूलनायक है।

  मैं जिस समय यहां गया था उस समय पूज्य पित महाराज मृद्धिचंद्रजी आदेशी थे। और उनके
  सुयोग्य शिष्य पं॰ रूथमीबन्द्रजी भी उपिस्त थे। आपने मुझे लेख संग्रद के कार्य में विदोध
  सहायता दी थी। उपासरे में परम पूज्य गुहमहाराज थ्रोजिनद्त्तस्ति को चादर जो घटां बड़े
  यत्न के साथ सुरक्षित है और जिसकी अग्रावि पूजा होतो है उसे यिताों ने मुझे दिगाई थी।
  आप के यहां हस्तिलिखत और मृद्रित प्रत्यों का भी संग्रह है।
- (३) तपराञ्च उपासरा:—शहर में तपगच्छोर धनाटर धावकों के भी केन्त्र से घर थे। उन छोगों के धीसुपार्ध्वनाथजी के मंदिर के निर्माण के समय के छगमग ही उपासरा पना होगा। सदर में घीर भी बहुत से गच्छराठों के उपासरे मौजूद हैं परन्तु वहां धारकों की संख्या हास हो जाने के कारण सर कडाड़ पड़े हैं।

# दादाजी के स्थान

सहर के वाहर कई ओर दादाजी के स्थान, पटसाल और एमशान भूम में संभों पर लेव हैं। ज सर्वों के कापो लेने का मुने अवकास न मिला इस कारण खरार कि के आदेशा या बृहिंदचर्ड़नो महराउ है शिष्य यति लक्ष्यीवन्द्रनो और जोवपुर निशासी साहित्यरत पं० रामकणंजी जो मेरे साथ में थे ये दोनों सजा वा के लेखों का संग्रह किये थे। ये सन लेख अविकत्या विकत के १९ वी शशाब्दि के हैं। सहर के ज्ता में देवानसर दांदाजो और गामगड़ा दादाजों हैं। इन दोनों के मध्य में आड़ा एक छोटा सा पड़ा; है इस कार दोनों स्थानों से एक माइल का अन्तर है। पश्चिम की ओर सहर के दरवाजे के वाहर अजिनकुशारस्ति की स्ताम है और दक्षिण की तर्फ गंगासागर नामक एक तालाव है। वहां गोड़ीचेजी महाराज की पादुका है। इसी दिशा में सहर के पास गड़सोसर तालाव है। उसके अप्रमान में गोडीचेज। को पटसाल है और श्रीजिश्त स्तियों का स्ताम है। इसी दिशा में श्रीजिश्त है। इसी विशा में श्रीजिश्त है। इसी विशा में श्रीजिश्त है। सहर के उत्रर की तर्फ लगमा दो माल पर भाजकरसागर नामक तालाव है। यह सरोवर प्रायः सो वर्ष हुये महारावल गजनिंहजी अपने नाम से नाम पर भाजकरसागर नामक तालाव है। यह सरोवर प्रायः सो वर्ष हुये महारावल गजनिंहजी अपने नाम से नाम से नाम से । उक्त गजकरसागर के समोर में भी श्रीजिश्त हराउस्ति का स्तंभ है परन्तु यहां कोई लेख नहीं है।

### असंस्वागर

(16 1) 17 311

यह खान जैसलमेर से पश्चिम पांच माइल पर और मूठसायर से एक माइल पर अवस्थित है। यहां जिन मंदिर की संख्या तीन हैं और तीनों के मूलनायक श्रीआदीश्वरज्ञों हैं। इन में से एक मन्दिर जिसकी प्रतिष्ठी संव १६०३ में हुई थो वह पंचायतों को तरफ से बना था। अविशिष्ट दो मन्दिर वहां के प्रसिद्ध वाफणा तीने के पनवाये हुए हैं। छोटा मंदिर वाफणा सवाईरामजी का संव १८६७ में और बड़ा मन्दिर वाफणा हिम्मतरामजी का संव १६२८ में बना था। इन दोनों मन्दिरों को प्रनिष्ठा खरनरगळ्ळाचार्च जिनमहेंद्रस्विजी के हाथ से हुई थी। पड़ा मंदिर बहुन हो सुन्दर दोमिक्तळा विशाल बना हुआ है। सन्मुख में सुरम्य उद्यान है और उसकी कारोगरी प्रशंतनीय है। मंदिर के हरम का वित्र पाठमों को पुस्तक में मिल्टेंगे और वित्रों से यहां के मकराने के जिल्हिंग के शिराकार्य का सोदये सुछ अनुभव होगा। विशाज मरुभूमि में ऐसा मूल्यवान भारतीय शिल्पकला का नमृत एक दिनेतीय वस्तुओं को गणना में रखा जा सकता है। इस मंदिर में प्रशस्ति के शिवाय पीज पायाण में सुता हुना तोर्थयात्र के संव वर्णन का एक ६६ पंक्तियों का शिलालेख (नंव २५१०) है। इतने पंकियों का रीस देखने में नहीं अथा। वह राजस्थानी दिन्दों में लिल्हा हुआ है।





SHRI PARSHWANA'IH 'I EMPLE – L'ODRAVA

## लोद्रवा

लोड़ ( लोड़ ) एक राजवून के को शाखा का नाम है । लोड्युर प्राचीन काल में इन्हीं लोड़ राजवूनों को राजधाना थी । इनिहासों में मिलता है कि भाटो देवराज जिनने प्रथम रावल को उपाधि प्रहण को थो वे लगभग संव हवा ( हंद ८५३ ) के देवगड़ दे में प्रथम राजधानों खापित किये थे । पश्चान् लोड़ राजपूनों से लेड्युर ( लोड्यूचा ) छोन कर वहां र जधानी ले गये । उस समय लोड्यूचा एक समृद्धिशालों बड़ा शहर था । इसके दाग्ह प्रवेगहार थे । इसी लोड्यूचा का ध्वंसावदीय आज भी जैसलमेर शहर के उत्तर पश्चिम इस माइल एर वर्तमान है । रावल देवराज ने लोड्यूचा को पराजय करके इस नगर को संव १०८२ में अपने अधिकार में किया था और रावल तेसल नक लेड्या भाटेगों को राजधाना रहा । प्राचीन काल से हो यहां पर श्रीपार्ध्वनाथजों वा मेहिर था । भोजदेव रावल के गहों बंडने पर उनके काका जैसल ने महम्मद धेरी से सहायना लेकर लेड्या पर चडाई को थी । वहां राग में मोजदेव मारे गये थे और लोड्या नगर भी नष्ट हुआ था । पश्चान् राज्यधिकारों होने पर जैसल लेड्या को निराद नहीं समभ बहां से राजधानो हुरा कर संव १२१२ ( ई० ११५६ ) में जसलनेर नाम से दुर्ग बनाया था ।

संश्रह में भणसालो गोत्रोय सेठ थाहरूनाहजी ने वहां के श्रोपार्धनायजी के उक्त मंदिर को जो लोद्रवा विश्वंत होने के समय नष्ट हो गया था. पुनरुद्धार कराकर यह वर्त्तमान मंदिर यनप्राया था और धरनराष्ट्राय जिल्पालस्थित से प्रतिष्ठा कराई थो । यहाँ एक हो कोट में मेर पवेत के मान पर पांच मंदिर यने हुए हैं। मध्य में श्रीविंतामिंग पार्थ्वताथजी का वड़ा मूल मंदिर है और चारों कोने में चार छोटे मंदिर वने हुए हैं के मूल मंदिर के स्मामंडय में शतद्वयम यंत्र की प्रशस्ति का गिलालेख लगा हुआ है।

मंदिर नंव १-४: — मूच मंदिर के (१) विश्वय पूर्व (२) विश्वय पश्चिम, (३) उत्तर पश्चिम, स्थार १४) उत्तर पृत्र दिया में ये बार मंबिर है। संव १६६३ में उत्त धाहमसाहजो अपनी मार्था, कन्या, पुत्र

<sup>्</sup> राड सहित हिन्दते हैं कि सह राजपूत कीनडों राजपूत शाका से निक्रमा थी निधित गात भर्त हैं स्मेनव हैं कि प्रमाद से तुए होंगे। साहित्याकाई पे विश्वेष्यानाथाली अपने 'भारत के प्रावान राज्येंग' प्रथम भाग ए० १६ में इन लोगों को प्रमाद को शाका बन्ताई है। व्यासना पृश्वेष्ट में इन लोगों को परिवार, राज्युनोहुब नियान है।

<sup>.</sup> या देशार नाम से प्रतिर है और यसमान में भादापुर नहेंद्र दे आर्रांट है।

सरस्याहरादार्व कितामन्दिले हर राष्ट्रायुर स्वया में यह के पविश्व का राष्ट्र पार राष्ट्री पह जन्में से समस्य वर पनिहास में बलामित किया गया।

पौत्राद् परिवार के पुण्यार्थ इन मंदिरों को यनवाये थे। वारों मंदिरों के मूलनायकजो के मृत्यों का प्रीतृष्ठ मूल मंदिर के साथ हो सं० १६७५ में हुई थो, यह उन पर के लेखों से स्पष्ट है। मंदिर तं० १ में प्राय्वली का शिलालेख (नं० २५७४) रखा हुआ है। मंदिर नं० 3 और नं० ४ के वीच में अलग ही एन त्रिगड़ा के ऊपर श्रीअष्टापदजी का भाव और धातु का सुदृश्य कल्पवृक्ष धना हुआ है जिसमें नाना प्रकार के फल लगे हैं। प्रवाद है कि यह त्रिगड़ा और श्रीअष्टापदजी का भाव वहुत प्राचीन है अर्थात् धाहरू साहजों के जीणोंद्वार के पहिले का है और आप उस त्रिगड़े पर कल्पवृक्ष चढाये थे। पं० लक्ष्मीचनद्रजी लिखते हैं कि 'कल्पवृक्ष जीर्ण हो जाने से सं० १६४४ द्वि० चैत्र सु० १२ रवी में यह नवीन संप्र की तर्प में चढाया गया है।'

जिस रथ पर प्रभु मूर्त्ति को दैटा कर सेठ थाहरूसाहजी ने संघ निकाल कर श्रोसिद्धक्षेत्रजी यात्रा की वी घह रथ अभी तक मंदिर के हाते में रखा हुआ है।

# द्वीकोट

यह स्थान यहुत प्राचीन है। यह जैसलमेर से १२ कोस पर दक्षिण पूर्व की ओर अवस्थित है। <sup>इही</sup> पुराना फिला हैं और प्राचीन दिन्दू मन्दिर है। यहां का जैन मन्दिर छोटा है। यह श्रीसंघ की ओर से <sup>ही</sup> १८६० में यना था। यहां श्राम के वाहर दादा स्थान भी है।

#### ब्रह्मसर

धाज बन्ह ब्रह्मतर में यहुन थोड़े श्रावकों के घर रह गये हैं। में यहां न जा सका था। यति लक्ष्मीवर्ह्मी री मालूम हुआ कि यह खान चार कोस उत्तर की ओर है और थोड़े ही दिन हुए यहां मोहनलालजी महाराज के उपदेश से श्रीपार्श्वनायजी का नया मिन्टर बना है। आपने उस मंदिर के जितने लेख भेजे वे सब य्यासी ब्रह्मित किये गये हैं। ब्रह्मसर के दादा खान के सम्बन्ध में उन्होंने विवरण लिखे हैं वह इस प्रकार है:

प्रदान्तर से एक मार्टल उत्तर की ओर कुत्रालस्रिजी महाराज का ध्यान है। यह स्थान लूणिया गी<sup>त्र ह</sup> ना हुआ है लेकिन इमका कोई स्पष्ट लेख नहीं है। इसका प्रवाद यह प्रसिद्ध है कि देशवर, जी

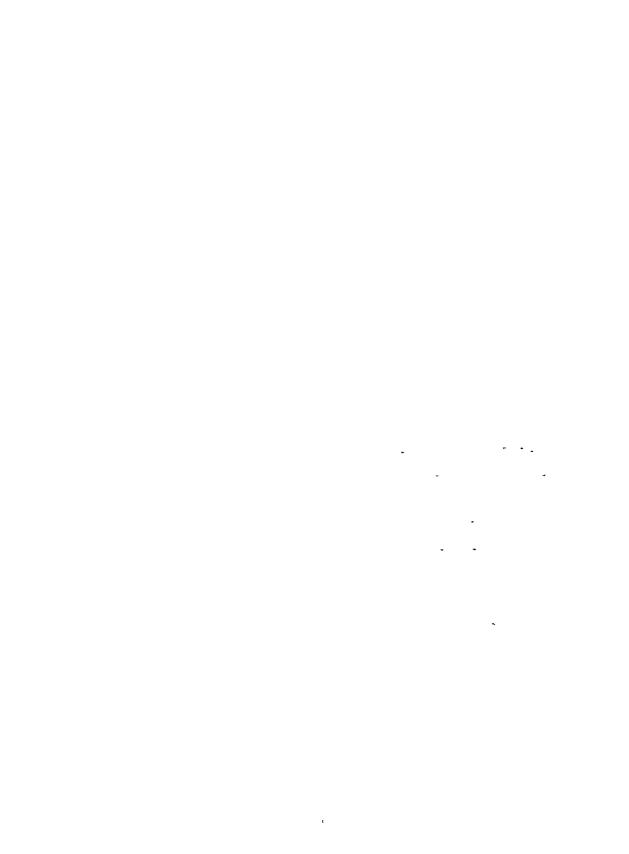

# महत्व के लेख

जैसलमेर के जिनने लेख इस संग्रह में छपे हैं उन में से कईएक ग्रिशेंग महत्व के हैं। इस बोर हैं। रस्वने वाले सज्जनों को दृष्टि निम्न लिखित लेखों पर आकर्षित करता हूं:—

(१) तपपहिका: जैसलमेर दुगे पर श्रीसंभवनाथजी के मंदिर में पोले पावान में कुड़ा हुए नगर्गित्का का एक विशाल शिलालेख रखा हुआ है। यह कुछ ऊपर की तरफ से टूटा हुआ है। यह हैं। वह तैनाम विश्वास नपितिय का कोई शिलालेख मुझे नहीं मिला। और २ लेखों के संग्रह में भी ऐसे कोई शिलालें। का उन्लेख नहीं है। इस पहिका में नपितिय के साथ तोर्थं करों की पांचों कल्याणक की निधियों में एड़े हैं। श्रीशांनिनाथजी के मंदिर वनवाने वाले साल पेता ने इसकी प्रतिष्ठा कराई थी।

भापनीय में पत्याणक निथियों का एक शिलालेख है जो बहां के देलवाड़ा मन्दिर की प्रदक्षिणा में <sup>देतरी</sup> में ग्रांग पर लगा हुआ है। यह भी अद्यावधि किसो जगह प्रकाशित देखने में नहीं आया। परिविध् उपका अद्भाग प्रांतिय भी उपयोगों समक्ष कर दिया गया है।

- ( ) ) जानद्रतपद्म यंत्र प्रश्नास्त :— छोद्रपुर के वर्त्तमान मंदिर की प्रशस्ति जो इस पुस्तक के कि निर्माण कर अपूर्व शिलालेग है। पाठक उस लेख के नोट को अवस्य पढ़ें भी स्पान कर्ति और जिस्ता को समस्य कर आनन्द अनुभव करें।
- (३) पटायती पट :— होद्रपुर के उसी मंदिर के बार कोने में जो बार छोटे मंदिर हैं उन में के उसर पुत्र के तरक के मंदिर हैं उन में के उसर पुत्र के तरक के मंदिर हैं उन में के उसर पुत्र के तरक के मंदिर ०० छ में श्रीमहायीरस्थामा से लेकर श्रीदेविद्यिणि क्षमाश्रमण तक जो पहार्वण कि के किये के स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप होता लेक इतिहास लेखकों के लिये के उत्तर के उसर के स्थाप छपा है।

भर देवादि के सारवाहर लिया के छाप संग्रह करने में मुझे बहुत ही कहिनाई पड़ो थी। में पाँश भार विश्व के देन सारे है छाए मेगाने की कोणिश को थी पानतु बहा से प्राप्त नहीं हुआ। हम सार भार कि है कि वास्तरांत्र लेपों के बित्र प्रत्रमांश्वर रखना भा कर्र्य न था। जो छाप थोड़े मार्ग के एक के कि साम में साथ से से के छात बनाइने के अयोग्य थे। अस्त में यही बड़े परीश्रम और अर्थनां के इन एक के कि एक के कि साथ के स्वार्थ के साथ में की साथ के से साथ के साथ के कि एक के कि साथ के साथ के साथ के साथ के कि साथ के कि साथ के कि साथ के साथ का साथ का साथ के साथ का साथ का साथ का साथ के साथ के साथ के साथ के साथ का साथ का साथ का साथ का साथ के साथ के साथ का साथ का साथ का साथ का साथ का साथ का

#### . 33

# ओसवाल ज्ञाति

अज्ञित और २ उन्तित के साथ इतिहास प्रेम को भी जागृति दिखाई पडती है। लोग अपने २ कौम को उत्पत्ति और प्राचीन इतिहास के सोध खोज में तत्पर हैं। खेद इसी विषय का है कि इतिहास पर सच्वे प्रेम को त्ला से अपने नामवरों को ओर हो ज्यादे ध्यान रखते हैं। पूरी सोध खोज और परिश्रम से विशुद्ध प्रमाण संगृति होने पर जो कुछ लिखा जाता है वह यहें काम की होती है।

ओसवालों की उत्पत्ति के विषय मे इतना कहना यथेष्ट है कि प्राचीन जैनावार्यों द्वारा राजपूत लोग प्रतिवोधिन होकर जैन धर्म में दीक्षिन हुए थे। पश्चात् उपकेश अर्थात् 'ओसवाल' नाम की सृष्टि हुई थी। इस सृष्टि के समय का जब तक कोई निर्देश प्रमाण नहीं मिलेगा. तब तक ओसवाल झाति की उत्पत्ति के समय का कोई निश्चित सिद्धान्त करना अनुचिन सा है। इतना तो निविवाद कहा जा सकता है कि 'ओसवाल' में 'ओस' शब्द हो प्रधान है। 'ओस' शब्द भी 'ऊएस' शब्दका रूपान्तर है और 'ऊएस' 'उपकेश' का प्राकृत है। इसो प्रकार मारवाड़ के अन्तर्गत 'ओशिया' नामक स्थान भी 'उपकेश नगर' का रूपान्तर है। जैनावाय रह्मप्रभस्रिजो वहां के राजपूरों की जीवहिंसा छुड़ा कर उन लोगों को दीक्षित करने के पश्चात् वे राजपूत लोग उपकेश अर्थात् ओसवाल नाम से प्रसिद्ध हुए।

भाट भोजकों के कवित्त और जैन यतिओं के दफ्तर में इस उत्पत्ति के समय की कथा कई प्रकार की मिलती है। अधावधि इस समय को निश्चित करने का कोई भी ऐतिहासिक विश्वतनीय प्रमाण मेरे देवने में नहीं आये। जहां तक में समभता हूं ( मेरा विवार भ्रमपूर्ण होना भी असम्भव नहीं ) प्रथम राज्ञानों से जैनी बनाने वाले श्रीपाश्चेनाथ सन्तानीय श्रीरस्त्रभस्ति नामके हैनावार्य थे। उक्त घटना के प्रथम श्रीपार्श्वनाथमार्मा के पट्ट परंपरा वर नाम उपकेशनच्छ भी नहीं था। श्रीवीर निर्वाण के ६८० वर्ष के पद्मान् श्रीदेवर्द्धिनिण क्षमा-श्रमण जिस समय जैनानम को पुस्तराख्द किये थे उत्त समय के जैन सिद्धान्तों में और श्रीकरण्यत्र को व्यविगायली शरीद प्राचीन श्रन्थों में उपकेशनच्छ का उद्धेख नहीं है। उपरोक्त कारणों से संभव है कि सं० ५०० के पद्मान् और संव १००० के पृत्रीन सन्य से उपवेशनच्छ नामकरण हुआ होगा। जहां नक में नमभता हं उस स्थान का उपवेश पत्तन (ओशियां) भी प्राचीन नाम नहीं था। उचवर्ण के हिन्दुओं को जैनी बनाने की तिया नो प्रथम से हो जारी थो। जिसम को एथ वी शतादि तक यह कार्य अराम से होता रहा और ओनवंश भी बहुना गहा। मोत्रों की सृष्टि या इत्हान को और भी रहस्वपूर्ण और अलीक्त घटनाओं को क्या में समयत्त है। वन्नी मान के नाम से कही आहि वंश ने नाम से कही व्याप में समयत है। वन्नी मान के नाम से वर्गी श्राप्त वंश के नाम से वहीं आहि वंश ने नाम से कही व्याप में समय की संग में स्थान के नाम से कही आहि वंश ने नाम से कही व्याप में समय की संग में स्थान के नाम से वर्गी आहि वंश ने नाम से कही व्याप की स्थान की संग में स्थान के नाम से वर्गी आहि वंश ने नाम से कही व्याप की स्थान की संग में स्थान की स्थान में वर्गी अराम से वर्गी आहि वंश ने नाम से कही व्याप की स्थान की संग में संग में स्याप अराम से वर्गी अराम की स्थान की स्थान की संग में स्थान की स्थान की स्थान की स्थान की स्थान में स्थान की स्थान में संग में स्थान की स्थान में स्थान में स्थान की स्थान में स्थान में स्थान में स्थान स्थान की स्थान में स्थान में स्थान में स्थान में स्थान में स्थान स्थान स्थान स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान से स्थान स्थान से स्थान

कार्य कुशलता के नाम से ओसवालों के गोत्रों को जो एपि मिलनी है यह पाठकों से लिगी नहीं है। गिनलिंगे से जहां तक मेरा इस विषय में ज्ञान है, जिकम को ११ वी शराल्य में पूर्व के कोई लेगों में न तो उपके गच्छ का ही उल्लेख मिलता है और न कोई ओसवंश अथवा उनके गोत्रों का नाम पाया जाना है। अंगि। में मुझे एक लेखसित धातु की प्राचीन परिकर और एक लंडित पत्थर की मूर्ति की नरण चीकी मिलों थी। है 'जैन लेख संग्रह' प्रथम खण्ड के लेख नं० १३४. ८०३ में प्रकाशित हुए हैं। वे विक्रम सं० १०११ और ११०० के हैं। इनमें से सं० १०११ के लेख में केवल "उपकेशीयचेत्य" मिला है। आचार्य देवगुमस्ति के नाम के साय उत्त केशाच्छ नाम नहीं है। दूसरा लेख स्पष्ट पढ़ा नहीं गया परन्तु उसमें भी उपकेशगच्छ मालूम नहीं होता है। मुनि जिनविजयजों के प्राचीन जैन लेख संग्रह के दितीय छंड के लेख नं० ३१४ (ए० १९४) में प्रतिष्ठा को के गच्छ का नाम ओसवाल गच्छ लिखा है। यह उपकेशगच्छ का ही अपर नाम ज्ञात होता है। १३ वीं, १४ वीं शताब्दि के कई लेखों मे प्रतिष्ठा कर्ता के गच्छ का उल्लेख नहीं है केवल प्रतिष्ठा कराने वालों की संग 'उरएशवंश' मात्र मिलते हैं। में यहां इस विषय पर अधिक लिखकर पाठकों का धेर्य नष्ट नहीं करना चाहता हैं। परन्त लिखने का सार यही है कि इस विषय का चत्तेमान साधन संतोपजनक नहीं है।

उत्पर लिखा जा चुका है कि राजपूत आदि उद्य वर्णवालों को जैनी धना कर ओसवाल आदि वंशों को सृष्टि का कोई प्रामाणिक इतिहास आज तक नहीं मिले हैं। विक्रम को १७ वी शताब्दि में योकानेर राज्य में ओसवाल वंश के बच्छावत गोत्रीय दीवान कर्मचन्द्रजी हुए थे। इन के तिपय में संस्कृत का 'कर्मचंद प्रवंधं नामक प्रन्थ मिलता है परन्तु इस में भो ओसवालों की उत्पत्ति का सन्तोपजनक विवरण नहीं है। इसकी सोपन्न टीका जैसलमेर के बड़े उपासरे में मैंने देखी थो। इस प्रकार जैनेतरों को दीक्षित करके ओसवाल वनि का एक भी इतिहास प्राचीन जैनाचार्थ का लिखा हुआ नहीं है। यदि ओसवालों की उत्पत्ति का समय विक्रम प्रष्ट शताब्दि के पश्चात् भी रक्खा जाय तो भी इस दीर्घ काल में बड़े २ विद्वान् जैनी आचार्यों की कमी नहीं थी। अतः इस विषय पर कुछ भी नहीं लिखे जाने का अवश्य कोई गृद्ध कारण होगा।

श्रीमाल ज्ञाति की उत्पत्ति के विषय का भी यही हाल देखने में आता है। दन्त कथा और प्रवादों पर इतिहास नहीं लिखा जा सकता । ओसवाल श्रोमालों में धिनष्ट सम्बन्ध हैं अर्थात् इन दोनों में 'रोटी बेटी' एक हैं । धार्मिक विषय में भी दोनों समक्क्ष हैं । ओसवालों में जो अपना श्रीश्रीमाल गोत्र बताते हैं वे अपने को श्रीमालों से मिन्त समफते हैं और ओसवालों के और २ गोत्रों की तरह श्रीश्रीमाल भो एक ओसवालों का गोत्र कहते हैं । यह भी रहस्यमय हैं । मैं यहां कोई ओसवाल अथवा श्रीमालों का इतिहास नहीं लिखता हूं । लेखों में ऐसी २ किटनाइयों का सामना करना पड़ता है । लेखों में जहां २ श्रीश्रोमाल पाये गये हैं उनकी अलग तालिका करके पुलक की सूर्यों में दिये गये हैं । परन्तु यह लेखों के 'श्रीश्रोमाल' ओसवाल ज्ञाति की शाखा हैं अथवा केरल श्रीमालों के आगे 'श्रो' विशेषण युक्त श्रीमालों का रूप है, यह झात नहीं होता । ऐसे २ विषयों पर खोज को आवश्यकता है।

जैसलमेर में कई प्रभावशाली धर्मातमा ओसवंश वाले अपनी कीर्क्त छोड़ गये हैं। इन में से २११ वंशजों के विषय में लिखना आवश्यक है। 'भाडशालिक' (भणशालों) और 'बहुफणा' (वाफणां) इन दो वंशों के नाम विशेष उल्लेश योग्य है।

## भणशाली वंश

ऐता प्रवाद सुनने में आना है और 'लोइवा' के शनदलवा यंत्र के लेख नंव २५४३ से सुविन होता है कि प्राचीन काल में सगर राजा के दो पुत्र अपेधर और राजधर जैन धर्म में टीक्षित होकर लोइपुर पत्तन में आविन्तामीण पाध्नेनाधजी के मंदिर वनवाये थे। वही प्राचीन मंदिर नष्ट हो जाने से संव १६९५ में जैसलमेर निवासो भणशाली गोत्रीय सेठ थाहरूसाहजी ने उसका जीणोंद्धार कराया। अपने वास भवन में भी आपने देरासर की प्रतिष्ठा कराई थो और शास्त्र मंदार भराये थे जो अद्यावधि वर्त्तमान हैं। सेठ थाहरूसाहजी लोइवा के मंदिर को प्रतिष्ठा के कुछ समय के बाद हो पड़ा संघ निकाल कर तीर्थयात्रा को पथारे थे और अरेशनुंजय नीर्थ की यात्रा वरके वहां खरनराचार्य श्रीजिनराजस्वि से संव १६८२ में श्रीआदिनाथजो से लेकर श्रीमहाबोरस्तामो तक एश्र तीर्य वर्षो के १४५२ गणधरों की पादुका वहां के खराखशी में प्रतिष्ठा कराई थो। यह सब हाल वहां के शिलालेख से मिलने हैं। भारत सरकार के तरफ से प्रकाशन पियाफिया इंडिका द्विनीय संव कंव २६ में यह लेख से सारत है आरे यह पुत्तक दुष्याप्य होनेके कारण लेख यहां प्रकाशित किया जाता है :—

- (१) ॥ ऋों ॥ नमः श्रीमारुदेवादिवर्द्धमानांततीर्थंकराणां श्रीपुण्डरीकाद्य गौतम-
- (१) स्वामोपर्यंतेच्यो गणधरेच्यः सच्यजनैः पूज्यमानेच्यः सेव्यमानेच्यश्च संवत् ।
- (३) १६७१ ज्येष्ट वदि १० शुक्रे श्रीजेसलमेरूवास्तव्योपकेशवंशीयनांडशाक्षिके
- (४) सुश्रावककर्त्तव्यताप्रवीणधुरीण सा श्रीमल्ल जार्या चापखदे पुत्र पवित्र चरित्र।
- ( ए ) खोद्भवावत्तनकारितकोणेंद्धारिवहारमंडनश्रीचिंतामणिनामपार्श्वनाथाजिरामः
- (६) प्रतिष्ठाविधायकप्रतिष्टाममयाईसुवर्णेलं जनिकाप्रदायकसंघनयककरणीय-
- ( ७ ) देवगुरुसाधिम्मकवात्सव्यविधानप्रजासितसितसम्यक्तवगुिकप्रसिक्कसप्तक्तेत्रव्ययविहि-
- ( ७ ) तश्रीशत्रुं जयसंघ बच्धसंघा धिपतिषक सं घाद [ ह्नामको ] द्विपंचा शाकुत्तरच तुर्दश-
- ( ए ) ज्ञन रष्ठप्र मिनगण्धराणां श्रीपुंडरीकादिगौतमानानां पाछकास्यानमजातपूर्वम-
- (१०) चीकरत् खपुत्रहरराजमेघराजसहितः समेधमानपुष्योदयाय प्रतिष्ठितं च श्रीवृह.
- (११) त्वरतरगठाधिराज श्रीजिनराजस्रिस्र्रिराजेः प्रज्यमानं चिरं नंदनात्॥

<sup>🚓</sup> यह लेख मुनि जिनविजयती छत प्राचीन जैन लेख संप्रद ( नंव २६ ) एव ३४ में एम है।

कार्य कुशलना के नाम से ओसवालों के गोत्रों को जो सृष्टि मिलनी है तक पाठकों से दिगी क्षी है। निर्म्हें से जहां तक मेरा इस विषय में जान है, विक्रम को ११ वीं शालिंद से पूर्व के कोई लेगों में न नो उति गस्छ का ही उल्लेख मिलता है और न कोई ओसवंश अथवा उनके गोत्रों का नाम पाया जाना है। अंकि में मुझे एक लेखसिंदत धातु की प्राचीन परिकर और एक संदित पत्थर की मृत्ति की नरण चीकी मिलों थे। दें किन लेख संग्रह' प्रथम खण्ड के लेख नं० १३४. ८०३ में प्रकाशित हुए हैं। वे विक्रम सं० १०११ और ११०० के हैं। इनमें से सं० १०११ के लेख में केवल "उपकेशीयचेंत्य" मिला है। आचार्य देवगुतस्परि के नाम के साय जिल्ला के साय जिल्ला नहीं है। वृसरा लेख स्पष्ट पढ़ा नहीं गया परन्तु उसमें भी उपकेशगच्छ मालूम नहीं होता है। मृति जिनविजयजों के प्राचीन जैन लेख संग्रह के द्वितीय छंड के लेख नं० ३१४ (पृ० १७४) में प्रतिष्ठा कर्ड के गच्छ का नाम ओसवाल गच्छ लिखा है। यह उपकेशगच्छ का ही अपर नाम जात होता है। १३ वीं, १४ वें शताब्द के कई लेखों में प्रतिष्ठा कर्चा के गच्छ का उल्लेख नहीं है केवल प्रतिष्ठा कराने वालों की संग 'अएशवंश' मात्र मिलते हैं। मैं यहां इस विषय पर अधिक लिखकर पाठकों का धीर्य नष्ट नहीं करना चाहता है। परन्तु लिखने का सार यही है कि इस विषय पर अधिक लिखकर पाठकों का धीर्य नष्ट नहीं करना चाहता है। परन्तु लिखने का सार यही है कि इस विषय पर अधिक लिखकर पाठकों का धीर्य नष्ट नहीं करना चाहता है।

उत्पर लिखा जा चुका है कि राजपूत आदि उद्य वर्णवालों को जैनी बना कर ओसवाल आदि वंशों हो सृष्टि का कोई प्राप्ताणिक इतिहास आज तक नहीं मिले हैं। विक्रम को १७ वीं शताब्दि में वोकानेर राज्य में ओसवाल वंश के वच्छावत गोत्रीय दीवान कर्मचन्द्रजी हुए थे। इन के विषय में संस्कृत का 'कर्मचंद प्रवंग नामक अन्य मिलता है परन्तु इस में भी ओसवालों की उत्पत्ति का सन्तोपजनक विवरण नहीं है। इस्त सोपज्ञ टीका जैसलमेर के बड़े उपासरे में मैने देखी थो। इस प्रकार जैनेतरों को दीक्षित करके ओसवाल वर्ति का एक भी इतिहास प्राचीन जैनाचार्य का लिखा हुआ नहीं है। यदि ओसवालों की उत्पत्ति का समय किन पष्ट शताब्दि के पश्चात् भी रक्खा जाय तो भी इस दीर्घ काल में बड़े २ विद्वान् जैनी आवार्यों की कमो नहीं थी। अतः इस विषय पर कुछ भी नहीं लिखे जाने का अवश्य कोई युद्ध कारण होगा।

श्रीमाल ज्ञांति की उत्पत्ति के विषय का भी यही हाल देखने में आता है। दन्त कया और प्रवाहों पर इतिहास नहीं लिखा जा सकता। ओसवाल श्रोमालों में घिनए सम्बन्ध है अर्थात् इन दोनों में 'रोटी वेटी' एक हैं। धार्मिक विषय में भी दोनों समकक्ष हैं। ओसवालों में जो अपना श्रीश्रीमाल गोत्र बताते हैं वे अपने की श्रीमालों से मिन्न समफते हैं और ओसवालों के और २ गोत्रों की तरह श्रीश्रीमाल भी एक ओसवालों का गीत्र कहते हैं। यह भी रहस्यमय है। मैं यहां कोई ओसवाल अथवा श्रीमालों का इतिहास नहीं लिखना हूं। लेखों में ऐसी २ किटनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेखों में जहां २ श्रीश्रीमाल पाये गये हैं उनकी अला तालिका करके पुत्तक की सूत्रों में दिये गये हैं। परन्तु यह लेखों के 'श्रीश्रीमाल' ओसवाल ज्ञाति की शावा है अथवा के कर श्रीमालों के आगे 'श्रो' विशेषण युक्त श्रीमालों का रूप है, यह श्रात नहीं होता। ऐसे २ विषये पर खोज को आवश्यक्ता है।

जैसलमेर में कई प्रभावश लो धर्मातमा ओसवंश वाले अपनी कीर्क्त छोड़ गये हैं। इन में से २१ वंशजों के विषय में लिखना आवश्यक है। 'भांडशालिक' (भणशालो ) और 'वहुफणा' (वाफणा ) इन दो वंशों के नाम विशेप उल्लेख योग्य है।

# भणशाली वंश

ऐता प्रवाद सुनने में आता है और 'लोइवा' के शनदलप्य यंत्र के लेख नं॰ २५४३ से सुविन होता है कि प्राचीन काल में सगर राजा के दो पुत्र श्रोधर और राजधर जैन धर्म में दीक्षित होकर लोइपुर पत्तन में अधिक्तामणि पार्श्वनाधजी के मंदिर बनवाये थे। बही प्राचीन मंदिर नष्ट हो जाने से सं॰ १६७५ में जैसलमेर कितासी भणशाली गोत्रीय सेठ थाहरूसाहजी ने उसका जीर्णोद्धार कराया। अपने वास भवन में भी आपने देससर की प्रतिष्ठा कराई थो और शास्त्र मंडार भराये थे जो अद्यावधि वर्त्तमान हैं। सेठ थाहरूसाहजी लोइवा के मंदिर को प्रतिष्ठा के कुछ समय के बाद हो पड़ा संघ निकाल कर तीर्थयात्रा को पथारे थे और श्रोशत्रुं जय तीर्थ की यात्रा वरके वहां खरनराचार्य श्रोजिनराजस्ति से सं॰ १६८२ में श्रोआदिनाथजो से लेकर श्रीमहावोरसामो तक २४ तीर्थ करों के १४५२ गणधरों की पादुका बहां के खरारवशी में प्रतिष्ठा कराई थी। यह सब हाल बहां के श्रिमलालेख से मिलते हैं। भारत सरकार के तरफ से प्रकाशित पियाफिया इंडिका द्विनीय खंड नं० २६ में यह लिख क छवा है और यह पुत्तक दुष्याप्य होनेके कारण लेख यहां प्रकाशित किया जाता है :—

- ์ (१) ॥ छों ॥ नमः श्रीमारुदेवादिवर्द्धमानांततीर्थकराणां श्रीपुण्डरीकाद्य गौतम-
- , (१) स्वामोपर्यंतेत्र्यो गणधरेत्र्यः सत्र्यजनैः पूज्यमाने<mark>त्र्यः सेव्यमानेत्र्</mark>यश्च संव**त्** ।
- . (३) १६७१ ज्येष्ठ वदि ४० झुक्रे श्रीजेसलमेरूवास्तव्योपकेशवंशीयजांडशाक्षिके
  - (४) सुश्रावककर्त्तव्यताप्रवीणधुरीण सा श्रीमल्ल नार्या चापखदे पुत्र पवित्र चरित्र।
  - ( ५ ) खोद्भवावत्तनकारितजोणींद्धारिवहारमंडनश्रीचिंतामिणनामपार्श्वनाथाितरामः
- ८ (६) प्रतिष्ठाविधायकप्रतिष्टाममयाईसुवर्णेलंजनिका<mark>प्रदायकसंघनयककरणीय-</mark>
  - ( ७ ) देवगुरुसाधार्मेनकवात्सख्यविधानप्रजासितसितसम्यक्तवशुक्षिप्रसिक्षससद्देत्रव्ययविहि-
  - ( ए ) तश्रीशत्रुं जयसंघ बच्ध संघा धिपति बक सं थाद [ ह्नामको ] द्विपंचा शक्तरचतुर्दश-
  - (ए) शत रथपश मितगण्धराणां श्रीपुंडरीकादिगौतमानानां पाछकास्यानमजातपूर्वम-
  - (१०) चीकरत् खपुत्रहरराजमेघराजसहितः समेधमानगुष्योदयाय प्रतिष्ठितं च श्रीवृह.
  - (११) त्खरतरगन्नाधिराज श्रीजिनराजस्रिस्र्रिराजेः पूज्यमानं चिरं नंदनात्॥

क यह लेख मुनि लिनविजयजी इत प्राचीन जैन लेख संप्रद ( नंद २६ ) ए० ३४ में छपा है।

कार्य कुशलना के माम में भोसवालों के भोनों को को गानि जिस्सी है वर पानकों ने लियों करते हैं। कि से से जहां तक मेरा इस विषय में लात है, विषय को एवं में अनिता की पूर्व के कोई लियों में जा गार्थ मच्छ का ही उल्लेस मिलना है जीर म कोई फोसवंश ज्यावा उपने भोनों का नाम गाया जाता है। विषय में मुझे एक लेक्सिहिन धातु की प्रायंत्र परिकर और एक संदित गाना की प्रायंत्र वो प्रणा बीका जिसे भी विकत लेक्स संप्रह प्रथम राण्ड के लेक्स नंव १९५ ८०३ में पकासित हम हैं। वे जिक्का गाँव १९११ भीर ११०० के हैं। इसमें से संव १०११ के लेक में के क्षण ने प्रथम के माम के माम में स्वावन्छ नाम नहीं है। इसमा लेग काए पदा गर्नी गया परन्तु उपमें भी उपनेशान्त मान्या नहीं होता है। मुनि जित्तविजयनों के प्रायंत्र जीन लेक संप्रद के लियों में होता है। एक १७४ ) में प्रीछा को के गच्छ का नाम ओसवाल गच्छ लिया है। यह उपनेशानन्त का ही जार नाम बात होता है। १३ वी, १४ विज्ञ के कई लेखों में प्रतिष्ठा कर्यों के गच्छ का नाम ओसवाल गच्छ लिया है। यह उपनेशानन्त का ही जार नाम बात होता है। १३ वी, १३ वी, १३ विज्ञ के कई लेखों में प्रतिष्ठा कर्यों के गच्छ का उपनेश मान्य मिलते हैं। में यहां इस विषय पर अधिक लियक पाठकों का भी ने नय नहीं करता नाहता है। परनु लियने का सार यही है कि इस विषय का गरीमान गांचन गीनोपजनक नहीं है।

उत्पर लिखा जा जुका है कि राजपूत आदि उद्य गर्णगालों को जैनी गमा कर ओमगाल आहे वंहों के छिए का कोई प्रामाणिक इतिहास आज तक नहीं मिले हैं। निक्रम को १० भी शताब्द में बोकानेर राज में ओसवाल बंश के बच्छावत गोत्रीय दीवान कर्मनन्द्री हुए थे। इन के निष्य में गंस्कृत का 'कर्मवंद प्रांगें नामक प्रत्य मिलता है परन्तु इस में भो ओसवालों को उत्पत्ति का सन्तोपजनक वियरण नहीं हैं। इसमें सोपज्ञ टीका जैसलमेर के बड़े उपासरे में मैंने देशी थो। इस प्रकार जैनितरों का दीशित वरके ओसवाल बती का एक भी इतिहास प्राचीन जैनाचार्य का लिखा हुआ नहीं हैं। यदि ओसवालों की उत्पत्ति का समय विक्रम पष्ट शताब्दि के पश्चात् भी रक्खा जाय तो भी इस दीर्घ काल में बड़े २ बिहान, जैनी आचार्यों की क्रमों नहीं थी। अतः इस विषय पर कुछ भी नहीं लिखे जाने का अवश्य कोई गृढ कारण होगा।

श्रीमाल जाति की उत्पत्ति के विषय का भी यही हाल देखने में आता है। दन्त कथा और प्रवाहों पर इतिहास नहीं लिखा जा सकता। ओसवाल श्रोमालों में घिनए सम्बन्ध हैं अर्थात् इन दोनों में 'रोटी बेटों' एक हैं। धार्मिक विषय में भी दोनों समकक्ष हैं। ओसवालों में जो अपना श्रीश्रीमाल गोत्र बताते हैं वे अपने की श्रीमालों से भिन्न समभते हैं और ओसवालों के और र गोत्रों की तरह श्रीश्रीमाल भो एक ओसवालों का गोत्र कहते हैं। यह भी रहस्यमय है। मैं यहां कोई ओसवाल अथवा श्रीमालों का इतिहास नहीं लिखना हूं। लेखों में ऐसी र किटनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेखों में जहां र श्रीश्रीमाल पाये गये हैं उनकी अल्ग तालिका करके पुस्तक की सूत्रों में दिये गये हैं। परन्तु यह लेखों के 'श्रीश्रीमाल' ओसवाल झांति की शांला है अथवा केवल श्रीमालों के आगे 'श्रो' विशेषण युक्त श्रीमालों का इत ही होता। ऐसे र विष्यों पर खोज को आवश्यक्ता है।

क्षीवता रहें जिण में म्हाने किसी लाभ ? जो तोन पुत्र मांहिसुं १ ने राज दी २ दोय पुत्र म्हारा श्रावक हुने ती महे रिख्या करां, तिवार कुलघर ने राज्य दोयो श्रोधर नै १ राजधर नै २ क श्रीजिनेश्वर सूरि वासक्षेप कसो श्रावक कसा तिवार श्रोधर १ ने राजधर २ ने १ श्रीपार्श्वनायजीरा देहरा कराया श्रीजिनेश्वरसूरिजी घणो द्रव्य खरवायो प्रतिष्ठा करो भंडाररी साल मांहे वासक्षेप कसो इण वास्ते मंडासालो गोत्र हुवो, तिवार पछे श्रोधररे ५ पांच पुत्र हुवा पोमसो ६ भोमसो २ जासो ३ रुपसो ४ देवसो ५ तिणमें पीमसोरी पोड़ी चालो वाकोरांरो पोड़ी आगे न चालो इण वास्ते पामसा पुत्र कुलवन्द ३, तत्पुत्र देव ४ तत्पुत्र घनपाल ५, तत्पुत्र साधारण ६. तत्पुत्र पुन्यपाल ७, रत्पुत्र सजू ८. तत्पुत्र देव ६, तत्पुत्र गजमाल ६०, तत्पुत्र जयतौ १२, तत्पुत्र पेतसी १२, तत्पुत्र वस्तौ १३, तत्पुत्र पुंजो १४ तत्पुत्र आसकरण १५, तत्पुत्र यशोधवल १६, तत्पुत्र पुन्यसी २१७, तत्पुत्र श्रीमहा पे १८, तत्पुत्र धाहरू १ १६. तिवार धाहरू लेद्रवेजोरा देहसा पड्या देपने जीणोंद्वार करायो श्रीविन्तामणि पार्श्वनाय-जीरो मूरति गुगल देइ धारी. श्रीजिनराजसूरिजो प्रतिष्ठा करो, घणा पुत्तक लियाया, श्रीसिद्वाचलजी संघ कडायो, इण मांन धर्मरो घणी उन्तित करी. धाहरूसा पुत्र २ मेवराज + १ हरराज - २ पुत्र मूलवन्द, तत्पुत्र लाखनन्द, तत्पुत्र हरिशन तत्पुत्र जेठमल १ लघुन्न जलरूर २ जेठमल पुत्र २ गोडोदास १ जोवराज २ गोडोदास पुत्र ऋगमदास इति धिहसाह वंशावलो ।'

उपरोक्त विवरण से झात होता है कि सगर राजा के पश्चात् १८ पीड़ो याद सेठ थाहरूसाहजी हुए थे और थाहरूसाहजी को ६ पोड़ो बाद ऋग्भदासजी हुए, और इनके समय में यह वंशावली लिखों गई होगी। मारवाड़ में भणशालो वंशवाले अभीतक सन्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं।

'महाजन वंश मुकावली' और 'जैन सम्प्रदाय शिक्षा' के कर्का लिखने हैं कि भणशाली गेनवाले जैसरमें। में 'कच्छवाहें' कहलाने लगे परन्तु इसका कुछ कारण नहीं लिखा है। खोज करने पर माल्म हुआ कि सेठ थाहरू-शाह के वंशवालों को जैसलमेर दरवार से ही यह उपाधो प्राप्त हुई थी। कुछ समय के पूर्व यहां कलकत्ते में जैसलमेर के सुलनान चन्दजी काछवा थे और उनकी वुद्धिमत्ता कि प्रशंसा अभीतक सुनने में आती है। राज-पूनाना के यहे २ समस्त खानों में ओसवालों कि वस्तो है और वहां प्राप्त. समस्त सहरों में भणशारी वंश गरीं के घर पांचे जाते हैं।

द्र लेख नंद २५४३

के लेख कं २५४३-४४, २५६२। इनकी भागी का नाम चांपलदे था।

८ लेख ने॰ २५४१—४८, २५६६—७३। इनको हो भाषाँपै धाँ जिनका नाम कनकार और सोहागर धा ।

<sup>+</sup> लेख नं २५४२-४८ २५७१.—९२। यह बंशावली में इनके वन्द ने बंगलों का वर्षत नहीं है परन्तु देन नंद २५७१ में हान होता है कि इनके भोजराज और सुखरल नामय हो पुत्र थे।

<sup>+</sup> तेस नंद २०५३-४४ २०६८-६६, २५६२ ।

## वाफणा वंश

जैसे विक्रम के १८ वीं शताब्दि के शेषाई में ओस्पाल बंग के गेहलड़ा गोत्रवाठे पूर्वदेश में सर्ग्डग<sup>र्ड</sup> और राज सन्मान से विभूषित हुए थे उसी प्रकार राजपूनाना में १६ वी शतान्द के प्रारम्भ से हो जैसल्मेर निगल वाफणा वंशवाठे भी विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुये थे। इस गोत्र की उत्पत्ति के विषय में 'महाजन बंग मुक्तवर्गं में कुछ वर्णन है। 'जैन सम्प्रदाय शिक्षा' के पृष्टिश में इस गोत्र की उत्पत्ति का इस प्रकार संक्षित विवरण हैं कि

'धारा नगरी का राजा पृथ्वीधर पंचार राजपूत था, उसकी सोलहर्यी पीढी में जोवन और सच्चू वे वे राजपुत्र हुए थे, ये दोनों भाई किसी कारण धारा नगरी से निकल कर और जांगलू को फतह कर वहीं वाल राज्य स्थापित कर सुख से रहने लगे थे, विक्रम सं० ११७७ ( एक हजार एक सो सतहत्तर ) में युग प्रमार्ज जैनावार्य श्रोजिनदत्तस्यूरिजी महाराज ने जोवन और सच्चू ( दोनों भाइयों ) को प्रतिचोध देकर उनका महाज चंश और बहुफणा गोत्र स्थापित किया।'

में आगे ही कह चुका हूं कि उस प्रांतमें वाफणा वंश वाले विशेष रिद्धि और प्रसिद्धिशाली हुए थे। हाले हंशजों का प्राचीन इतिहास मेरे देखने में नहीं आया। इनके पूर्वज देवराजजी से इनके वंशजों का विवार लेख नं० २५३० में है। इनके पुत्र गुमानकर्वजी थे। उनके पुत्रों ने ही उस प्रांत के मुख्य २ नगरों में व्यापार आरम्भ किया था। इनके पांचों पुत्र यथाक्रम (१) वहादुरमलजी कोटा सहर में (२) सवाईरामजी कालगण्डन में (३) मंगनीरामजी रतलाम में (४) जोरावरमलजी उद्यपुर में और (५) परतापचल्डजों ने जैसलार में अपनी २ कोठियां खोलों थी। इन लोगों के हाथ में बहुत से रजवाड़ों का सरकारी खजाना भी था। इसके शिवाय राजस्थान के और भी बड़े २ व्यापार केन्द्र और शहरोमें इन लोगोंने महाजनी और तिजारती आरंभ किये थे और प्रायः उन्होंने सब जगह बहुमूल्य इमारतें भी वनवायी थो जो अद्यावधि पटुवों \* की हवेलीके नामसे प्रतिह हैं। उस समय इन लोगों की प्रतिष्ठा बहुत कुछ बढ़ो चढ़ी थी। राजस्थान के कई दरवारों से इन लोगों को सीने वक्सा गया था और 'सेट' की उपाधि से भी ये लोग सत्मानित किये गये थे। इन में से सेठ वहादुरमल्बी और जोरावरमलजी उस समय के राजनैतिक कारों में भी पूरा माग लेते थे।

शीरंगजिप की मृत्यु के पश्चात् दिल्ली सिंहासन क्रमशः हीनवल होता गया । इसी अवसर में महाराष्ट्राण भारत के वहुधा प्रांत में स्वार्धवश नाना प्रकार अत्याचार करते थे । उसी समय वृटिश सरकार भी प्रायः सर्वत्र राजनैतिक नाना कौशल से भारत में शांति स्थापन के लिये और दुखी प्रजाजनों का कए दूर करके राज्य विस्तार

<sup>\*</sup> ये छोग किस प्रकार से 'पटुवा' कहराने छगे इसको कोई विश्वास्योग्य ऐतिहासिक कथा मुझे प्रिछी नहीं। इस वंश के कई म्यानवाले आज तक पटुवे के नाम से प्रसिद्ध हैं।

करने की चेष्टा में ली थे। ये लोग जिस समय राजसान में राजपून राजाओं के साथ मैत्री सापन और उन लोगों के पारस्थित वैमन्स्य हटाने का प्रयत्न कर रहे थे उस समय सेठ यहादुरमल्जी और जोरावरमलजो का वीकानेर मारवाड़, जैसलमेर आदि स्टेटों में विशेष प्रभाव धा और उस समय चृटिश सरकार को भी इन लोगोंने सच्छी सहायना पहुंचाई थो। ये विवरण सरकारी कागजान और अंगरेज अकसरों के पुस्तकों के से प्रमाणित हैं। हप का विषय है कि आज भी इनके बंशज कोटा निवासी सेठ केशरीसिंहजो 'दीवान वहादुर' की उपाधि से विभृषिन हैं। उदयपुर निवासी राय वहादुर सेठ सिरेमलजी वाकणा सनाम विल्यात हैं। आप आज इंदौर स्टेट के प्रधान मंत्री का पद सुशोभिन कर रहे हैं। सरकार की ओर से राय वहादुर आदि पदवी प्राप्त करने के अतिरिक्त सवं उच्च शिक्षित हैं और आपने विश्वविद्यालय के प्रमु एक की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था। आप हो वार यूरोप की यात्रा भी कर आये हैं।

तेषों से और खोड़ करने पर इन होगों के बंगजों की चर्चमान समय तक की नामावहो इस प्रकार मिहो हैं:—

सेठ देवराजजी ए (१) के पुत्र गुमानचन्द्रजों ए (१.२३) थे। इनकी भारां का नाम जैता ए (१,२) था। इनके ५ पुत्र और २ वन्यार्य थीं। ये लोग ही जैसलमेर से राज्यूनाना के और २ सद्यों में जाकर यमे थे। इनके पुत्र, कल्या, पोंदादि के नाम इस प्रकार मिले हैं।

- [१] यहादुरमलजी (१,२)। इनकी भार्या का नाम चतुरा (१) था। इनके पुत्र दानमलजी । (१,२) थे। दानमलजी के भो कोई पुत्र नहीं रहने के बारण रजलाम से भमूतिमंहजों के ३४ पुत्र हमीरमलजी गोद सार्य थे। इनके पुत्र राजमलजी थे। राजमलजी के पुत्र दीवान दलादुर केशरोजिल्ली है सीर इनके पुत्र राजमलजी थे। राजमलजी के पुत्र दीवान दलादुर केशरोजिल्ली है ।
- [२] सवार्रमजो " (१,२१)। इनकी भाषी का नाम जीवो (१) था। इनके सम्मिन्नो और माणवन्नन्छो " (१) दो पुत्र थे और निरुप्ति निष्मामी भीर नामूटी (१) दे तीन करमाने भी। साम-मिंहजी के पुत्र क्लाराहजो " (१) थे। क्लाराजो के पत्नामाजी प्रेम सरज्ञाजी ये तो पुत्र थे। इन रोगों के पुत्र कोई न था। अस्तरिनेट्डी को गोद मिंग गया और इनके दिल्यानिट्डी सोट अने ने।
- [२] सगनोरामजो : (१२)। इनकी भाषां परनायां ११ थीं । इनके एक पुत्र क्ष्मान्त्री (१) और दो बन्याके इस्केंद्र और इसक् (१) थीं । भमृत्तिहज्ञें के प्रमुख्ये के विकास : १) होन

हमोरमलजी ये तीन पुत्र थे । हमीरमलजी कोटे गोद गये । दीपचन्दजी के दो पुत्र सोमागमलजी और नांडमलजे । (१) थे । इन लोगों के कोई पुत्र नहीं रहने के कारण कोटे के केशरोसिंहजी रनलाम को गद्दों के भो मालि हुए । सेठ चांदमलजी ने सं० १६६२ में वड़े धूमधाम से जैसलमेर में अट्टाई महोत्स्य किया था पे उस मम्ब चहां महारावल शालिवाहनजी गद्दी पर थे और वे स्वयं उत्सव में उपस्थित थे । चांदमलजी की मार्या फ्लई वर्ष वर्षमान हैं और कलकत्ते में रहती हैं तथा रतलाम की सेठानी के नाम से परिचित हैं।

[8] जोरावरमलजी (२,३,४)। इनकी भार्या का नाम चौथा क (४) था। इनके सुलतानमलजो बोर चांदमलजी क (४) दो पुल थे। सुलतानमलजी के दो पुत्र गम्भीरमलजी और इन्हरमलजो क (४) थे। गंभार मलजी के पुत्र सरदारमलजी क (१) थे। इनके समीरमलजी गोद आये। इंदरमलजो के कुन्दणमलजी गोद और अपे कोई पुत्र नहीं रहने के कारण संगराम सिंहजो गोद आये।

जोरावरमलजो के द्वितीय पुत चानणमलजो के जुहारमलजो और छोगमलजो ये दो पुत थे। जुहारमलजो के पक मात कन्या थीं जिनका विवाह जावरा हुआ था। छोगमलजी के चार पुत छगनमलजो, सिरेमलजो, देवीं लालजो, सगराम सिंहजो हैं। स्वनाम ख्यात सिरेमलजो के विषय में ऊपर लिला गया है। किनष्ठ संगराम सिंहजो के गोद गये हैं। छगनमलजो के धनरूपमलजो और सावतमलजी दो पुत्र हैं। सिरेमलजी के कल्याणमलजी और परताप सिंहजी ये दो पुत्र और दो कन्यायें हैं। कल्याणमलजो के जावंत सिंहजी और धनकमलजी नामके दो पुत्र हैं।

[५] परतापचन्दजो \* (१,३५)। इनको भार्या माना थाँ। इनके हिन्द्र हिन्द्र समजो, जेउपल जी, नथमल जो १ (१,४,५) सागरमल जो और उमेदमल जी \* (१,५) ये पांच पुत्र थे। इिम्प्रतराम जो के जीवणलाल जो \* (४) ऋप्यमदात जो, चिन्तामणदास जो, और भगवान दास जी \* (१) ये चार पुत्र थे। विन्तामणदास जो के कन्हें या लाल जो \* (१) और धनपतलाल जो नाम के दो पुत्र हैं। परनापवन्द जो के हितोय पुत्र जेठमल जी के दो पुत्र मूल वन्द जो \* (१,४) और सगतमल जी \* (१) हैं। परनापवन्द जो के ३य पुत्र नथमल जो के पुत्र केशरीमल जो \* (१) थे। इन के दो पुत्र लूणकरण जो \* (१) और पेमकरण जी हैं। परतापचन्द जो के चतुर्य पुत्र स्थापरमल जो के दो पुत्र वागमल जी ओर सांगीदास जी \* (१) नाम के थे। जिन में सांगीदास जो अपने का का जो के गोद गये हैं। परतापचन्द जो के पंचम पुत्र उमेदमल जो भातप्तुल सांगीदास जो को गोद लिये हैं और इन के आईदान जी नाम के पुत्र हैं।

(६-७) सेठ गुमानचन्दजी के भन्नू और वीजू \* (४) नाम की दो कन्याये थीं।

अमरसागर और सहर के घर देरासर चगैरह के जिन लेखों मे इन लोगो का उल्लेख मिला है उन लेखों के नंबर इस प्रकार चिन्हित हैं:— (१) लेख नं० २५३१ (२) लेख नं० २५३० (३) लेख नं० २५३४ (४) " २४५६

<sup>🕂</sup> वृद्धिरत्नमाला पृ० ५

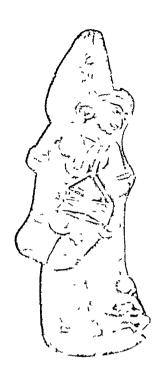

जैसलमेर पत्थर की मूर्त्तियों के शिल्पकला का नमूना

SPECIMENS
OF
SCULPTURES
JAISALMER



## शिल्पकला

भारत के अन्यान्य ऐतिहासिक स्थानों को तरह जैसलमेर में भी प्राचीन शिल्पकला के हृष्टान्त को कमी नहीं हैं। विस्तृत मरुमूमि के मध्य में अविधित रहते के कारण यह स्थान यड़ा हो दुगेम है और इसी लिये फर्ग्सन आदि शिल्प विद्वानों के प्रत्यों में इस स्थान के शिल्पकरा की चर्चा नहीं मिलती । 'इंडियन एन्टोक्वेरो' नामक पुरातत्व की प्रसिद्ध पत्रिका के वरुपूम ५ के पृ० ८२-८३ में यहां के जैन मंदिरां ओर सहर के धनाउप लोगों को रमणीय अद्वालिकाओं को प्रशंसा के विशय में उल्लेख है कि उन सवों में पत्थर पर को खुश्गारी का काम वहन हो उत्कृष्ट है। मैं पहरे लिख चुका हूं कि वहा के वर्त्तमान स्टेर इंडोनियर ने हाल हो मे स्थापन्य शिय नामक प्रयत्य प्रकाशित किया है जिस मैं वहां की भी शिखकला का सचित्र परिचय दिया है। किने पर जी थाठ जैन मन्दिर हैं उन में से कईएक मंहिरों के शिव्यकार्य के वित्र पाउकों को इस पुन्तक में मिलंगे। इन सर्वों से बहा के शिश्यकाय की उत्कर्षता अच्छे। नरह उपच्छ्य हो जायगो। निरीयना तो यह है कि यह स्थान इनना दुर्गम होने पर भो वहाँ पर भारत के शित्यक्ला-कुशक कारोगरों हता जो मंदिर वगेरह वासाय मये हैं वह केवल वहां के धनाहर लोगों को धर्मशरायणना और शिध प्रेम का उदलंत उदाररण है। गण है मनोध शिल्पकला के हो नमूने पाठकों के सन्मुख है। पापाण में किस नंपुण्य में विरापः मूर्ति। प्राधि है षह चित्रों के साव से ही अनुसव होगा । पाठक आर सो देखेंगे कि यहां के धोगातिनाधनी के संक्रि के उत्तर का दृश्य बचा हो सुन्दर है। इसे देखकर शित्य-निषुण विद्वान, यही यहेंने कि इस में शिव्यक्ता का सब प्रकार को श्रेष्टना विध्यमान है। भारत के अन्यान्य स्थानों का प्रतिज्ञ कार'गरा का दूरप साथ हा रमस्या आवा है। मंदिर के कार खुदे हुए म्र्लियों के आगार बहुत हो अनुशत से याते विचान से हैं। यही बाएण है हि करर से नीचे तम के सम्पूर्ण पृथ्य जिलाकर्षक हैं। इसके जिला में, मात्र में सीनाई का उमा सर्व पाई जाता। इस में यह भो विशेषता है कि यहुत सी म्हियों के रहते पर मा हुत्व राजार अध्या स्वत सर्व हिंगाई पटने । खुपात्रा, जाका आहि हीपो में जा प्राचान भारतीय शिवारण का नमण पादा गया है उपने यस पर षारोगरी पहुत्रा मितती लुतरी है। जाना के बेगोरेहर नामक गतान के प्रार्वन दिन्ह मिन के उत्तर कर हुएए और मृतियों के धतुकात की प्राप्त क्यों प्रकार की हैं। धारण्डेन उर्ज में महिन का मानाम का अनुस्तार है। इस महिर के तीरण हार में बित्र से दान होगा कि बार का सालिय किस मुल्काल से सूर्त है। हेर्क है। भी भारतीय करा की घटना भरकतो है इन में लेख्य और राज्य है। गुण का लाईज है। जनसंख्य में भी वर्षमार्ग रिवादि का कारोगरा का उउड़दा समता दिवारत । इसारे उन तरीन रे जाता है उन तरीन रे या हो हुन्य वित्र में मिनेशा एत से यह करा है कि हते। है जिले हैं जिले हैं जिले हैं कि एक एक नाहर हैं। इस बार् के संसाम है जिंदे एरोरे सहफ दिवर नहार तर जार है है।

जैसे प्रत्थारम्भ में रचियता को नाना प्रकार की कठिनाईयां झैलनो पड़ती है चैसे हो प्रत्य समाप्ति के मार उन्हें एक अनिर्ध्वनीय आनन्द का भी अनुभव होता है। आज इस भृमिका की समाप्ति के समय मेरे इस कार्य में सहायता देनेवाले सज्जनों को अपनो ओर से पूर्ण कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए मुझे भी वहो अनुपम आनद ग्रा हुआ है । रुर्व प्रथम वयोवृद्ध दिघमित ब्राह्मण कुलोद्भृत खनाम स्यात ऐतिहासिक विद्वान मेरे मिर जीगुर निवासी पं॰ रामकरणजी का आभार मैं सर्वान्तःकरण से मानता हूं । आपने मेरे अनुरोध पर वाघार्य छी हुए भी मेरे साथ सहपं जैसलमेर चलने की रूपा की थी। जैसलमेर के प्रसिद्ध वेंकसं सेठ हजारीमलजो गङ मलजी साहव ने भो आज तक मुझे इस कार्य में उत्साहित करने की जो उदारना दिखलाई है वह भी प्ररं<sup>सनीय</sup> है । वहां के स्टेट इंजीनियर वाबू नेपालचन्द्रजो दत्त के विषय में में आगे ही लिख चुका हूं, उनका मैं किंगे हतम्र हूं । वहां के मेरे सहायकों में खरतरगच्छोय यति महाराज श्रीमान् पं॰ वृद्धिचन्द्रजी के शिष्य पं॰ टक्सोक्द्र<sup>त</sup> यति महोदय भी विशेष उत्लेखनीय हैं । इतना ही लिखना वाहुत्य होगा कि दादास्थान आदि सहर से दू<sup>र्ग</sup> पर के स्थानों के लेखों के संग्रह करने में मुभको सहायता पहुंचाते के अतिरिक्त लोड्रवा, ब्रह्मसर आदि के विण में जो कुछ यहां छिखा गया है अधिकतया धनकी कृपा से ही प्राप्त हुआ था इस लिये इन का भी मैं <sup>सहा</sup> आभार मानता हूं । इस पुस्तक में मेरे मध्यम और तृतीय पुत्र श्रोमान् पृथ्वीसिंह नाहर वी० ए० और ध्रमार विजय सिंह नाहर वी॰ ए० उन लोगोंने अपनी योग्यतानुसार मेरे कार्य में जो कुछ सेवा पहुंचाई है इस <sup>कारा</sup> उन लोगों को आशिर्वाद देता हूं । पुस्तक प्रकाशित करने में कापो से लेकर जिल्द बंधाई तक जो प<sup>िछा,</sup> कठिनाई और अर्थव्यय होता है वह सुझ पाठक अच्छी तरह जानते ही होंगे । मैं उपरोक्त समस्त विषय <sup>में पण</sup> शक्ति कत्तंत्र्य पालन करने की चेष्टा की है परन्तु मेरी शारोरिक अक्षमता के कारण बहुत सी हुर्दियां <sup>मिली</sup> सम्भव हैं। आणा है कि उसे पादक अपने उदार गुण से क्षमा करेंगे। अलमति विस्तरेण

४८, र्रान्डयन मिरर स्त्रीट, कलकत्ता । सं० १६८५, ई० संन् १६२६

<sub>निवेदक</sub> पुरणचन्द नाहर

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

गरात । गताया-इस्तापार स्ट माहुदम्हिति माणनासङ्क माणनासङ्क मामान्यातमध्या द्रामाविमानम aline (ta) વા त्रीमाम्बह्यस्य ८ देखाम्बह्यस्य ८५ देखाम्बह्यस्य १२ देखामस्य १३ बन्साह बोटोरे स्मारवाजे क्या गार्वेस्सीयल देखाजे प्रस्म बबागेसीयल जार्वेसियल タ マウンド क्रान्दिरि व्यापास्यम्बा जाम्मुबयस्य र्गामान्नातस्य ५३ दिस्सान्नातस्य ५४ नामान्नातस्य ५४ नाणम् स्ता बणावस्यद्व जामा उत्ततस्य T माखोस्त्रधम् (४ जामाभितस्य। १३ प्नारवासीतस्य १३ दिसाउत्तरस् C कागुणस्दिहि बबएंग्रस्स बबएंग्रहिल्स् बग्रंग्रहिल्स् बग्रंग्रहिल्स् सारवामस्त्रस्य १२ टिखामस्त्रस्य १२ दिकासीतम् रस्ताहमुद्देति वेवण्यतिनद्देण ४ वेवण्यतिनद्देण ४ वेवण्यतिनद्देश ट तिस्तासमध्या ० दिस्तासमध्या ० वाण्यतिनत्त्व ० वेवण्यतिमत्त्र ० वेवण्यतिमत्त्र ० वेवण्यतिमत्त्र ० वेवण्यतिमत्त्र ० वेवण्यतिमत्त्र ० 15 जर सुद्दिद्द सार्वाश्रमस्य ५ दिसामुबय ए० २ बुबतीबासुपुत त्य र्मुमुणसह १२ श्रामः श्रीहें न्यापुरत्तेषः ४ श्रीमावितनः ५ रिल्लनिकाः ५.४ दिकासुपासद ५३ ञासाध्यसिद्धं तारमहामनाहुस्माप यानणन्तिहै जारवस्थान र ३ वरणेत्रणनस्म २ जमानिस्सर ८ वर्गाजी स्मार राड्डाव्दिहैं वव्यमातस्य॥ १ मास्रावद्यह १ त्रासाठग्रदिहिं बबण्बीतस्य ६ सिह्यानमिन्। ८ त्रःसायस्दिति॥ वनगनिस्सा। १५ सरमत्त्रेतंत्रियापाता सरमत्त्रेतंत्त्रीणन्तु प्रकृतान् उद्देशणन्त्रस्त्रे प्रात्त्रसाम् उद्देशणन्त्रस्त्रे प्रात्त्रसाम् अतित्रपाः स्वा स्वाग्नस्त्रात्रस्त्रा स्वार्णन्त्रस्त्रम् त्रि (सर्वार्णन्त्रस्त्रम् त्रि) स्वा प्राट्डिस्ट्रस्त्रम् स्वा प्रमाद्वेश्वस्त्रस्त्रम् स्व प्रमाद्वेश्वस्त्रस्त्रम् स्व PURTUBUANT ववारमुपासस् गान्णस्रिहि इबर्णसम्बद्धाः २ इत्यानस्याः ५ दिख्नस्याः ६ त्यास्याः ६ त्यास्याः ६ वदण्युलस्याः ६ वदण्युलस्याः पडमान बामु ध्रहारम् स्तियुष्ट्रिमस्तितो ॥ मृद्धे प्रज्ञानस्ति । मृद्धे प्रयामाशुक्र द्रविद्यामाशुक्र द्रविद्यामाशुक्र द्रविद्यामा स्त्रहरूपे । बारस्ति व महत्त्वे । प्रयासिक्य स्त्रहरूपे ॥ स्त्रहरूपे ॥ इत्रहरूपे ॥ ताद्रबाधिहिंदै मारतस्वितिहस्त (४ चुमरू हिन्द्रतत्रेणिक चेतानुश्रक्षातिणावुर्युक्त पानमञ्जी(शिनुद्रमणिक साउळहणणीनःजनारानपः बङ्गाहं बरनामिको सीनेर्णातस्तितर सरिन्तान बरतपार्गारणं अर्गामालि द्विपं रिरदेर ३॥

KALYANAK

PATTA

**DELWARA** 

MT ABU

ञ्जाबू तीर्थ ( देखवाड़ा ) कल्याग्रक पद्य

# भूमिका-परिशिष्ट

## [ क ]

### देलवाड़ा मंदिर - छाबू तीर्घ

### कल्याणक पद्ट।

| कातिय विदाहें        | मागसिर सुदिहिं     |
|----------------------|--------------------|
| नाणं संजवस्त ५       | जंमो अरस्स १०      |
| चवणं नेमिस्स ४१      | मोको अरस्त रंग     |
| जंमो प्रजमस्स ११     | दिक्खा छरस्स ११    |
| दिक्छा पजमस्स १२     | नाणं निमस्त ११     |
| मोस्को वीरस्स १५     | जंमो मिद्धस्त ११   |
|                      | दिक्वा मिह्नस्त ११ |
| कातिय सुदिहिं        | नाणं मिह्नस्स ११   |
| नाणं सुविहिस्स १ (३) | जंमो संजयस्स १४    |
| नाणं श्ररह्स ११      | दिक्षा संजवस्त रथ  |
| मागसिर विदिहें       | पोसद् वदि- 😥       |
| जंमो सुविहिम्स ५     | जंमो पासस्य -      |
| दिक्दा सुविद्स्स ६   | दिक्छा पाममम -     |
| दिवाग वीरस्स १०      | जंमो चंद्रपद -     |
| मोखो पडमस्त ११       | दिवचा चंदपद्र १३   |

र इस यह में कार में बारें तथ का हाए जो हहा हुआ है हम रामा कीन ही है जो हर जो का बहुत की बंकिया मिलाएंट में नहीं वहां हैं। यह दिन में हा गाउँ गाउँ हो हमाए ,

| नाणं सीयबस्स १४                    | नाणं चंदप्पह    | 3            |
|------------------------------------|-----------------|--------------|
|                                    | चवणं सुविहि     | Q            |
| पोसह सुदिहिं                       | नाणं उसनस्य     | रर           |
| नाण विमलस्स ६                      | जंमो सेयंसस्त   | रंड          |
| नाणं संतिस्स ए                     | नाणं सुवयस्स    | ११           |
| नाणं अजियस्स ११                    | दिक्खा सेयंसस्स | र३           |
| नाणं अजिनंदण १४                    | जंमो वासुपुज    | १४           |
| नाणं धमस्त १५                      | द्क्ला वासुपुज  | रूप          |
| sections section transfer transfer | , ,             |              |
| नाणं सेयंसस्स                      | फाग्रण सुदिहिं  |              |
|                                    | चवणं श्ररस्त    | <b>i</b> (;) |
| माहह सुदिहिं                       | चवणं मिह्नस्स   | ช            |
| नाणं वासुपुज्ज १                   | चवणं संजवस्स    | ច            |
| जंमो ध्यनिनंदण २                   | मोको मि्हसि     | रश           |
| जंमो विमक्षस्त ३                   | दिक्खा सुवयस्स  | रघ           |
| जंमा धमस्स ३                       |                 |              |
| दिवया विमलस्स ४                    | चेत्रह वदिहिं   |              |
| जंगो धितियस्स छ                    | चवणं पासस्स     | Я            |
| द्विद्या छित्रियम्म ए              | नाणं पायस्त     | Я            |
| दिवया श्रितिनंदन १२                | चवणं चंद्प्पह   | ય            |
| दिवन। धमस्म १३                     | जंमो उसनस्त     | ច            |
| प्रध्य विद्धि                      | दिक्खा उसनस्त   | σ            |
| नारं सुरानम्म ६                    | चेत्रह सुदिहिं  |              |
| मे.सो स्राम ।                      | नाणं कुंशुस्स   | 3,           |
|                                    |                 |              |

| मोस्को संजव       | ય           | दिक्खा सुमइस्स ए                        |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------|
| मोको अएंत         | ય           | नाणं वोरस्स रु                          |
| मोको अजित         | ध्          | चवणं विसल ११                            |
| मोको सुमइ         | ભ           | चवणं त्र्यजिय १३                        |
| नाणं सुमइस्स      | <b>₹</b> ₹  | 260                                     |
| जंमो वीरस्त       | <b>१</b> ३  | जेठ विदिहें                             |
| नाणं उपमस्स       | १५          | चवणं सेयंसस्त ६                         |
| •                 |             | जंमो सुव्वयस्स ज                        |
| वइसाह वदिहिं      |             | मोको सुब्वयस्त ए                        |
| मोको कुंघुस्त     | ξ           | जंमो संतिस्स ॥ १३                       |
| मोको सीयस         | হ           | मोको संतिस्स १३                         |
| दिक्खा कुंघुस्स   | ų           | दिक्खा संतिस्स १४                       |
| चवणं सीयख         | ६           | जेठ सुदिहिं                             |
| मोको निमस्त       | <b>रै</b> व | •                                       |
| जंमो छणंतस्स      | ₹₹          | मोको धमस्त ए                            |
| दिक्खा श्राणंतस्स | <b>48</b>   | चवएं वासुपुज्ज ए<br>जंमु (मो) सुपानह १२ |
| नाणं छणंतस्स      | <b>₹</b> 8  | च ।<br>दिक्ता सुपामह । १३               |
| जंमो कुंघुनाह     | रुष         | ક્ષ્યુંલા સુપાવક કર                     |
| - •               |             | ञ्चामाड दर्दिई                          |
| वइसाह सुदिहिं     |             | चवर्षं उपरम्म ४                         |
| चदणं छनिनंदन      | प्र         | मोरको दिमद व                            |
| चवणं धमस्त        | 2           | दिवाबा निसम्म ६                         |
| मोको अनिनंदन      | τσ          | . ~                                     |
| जंमो सुमइस्त      | ច           | यासार मुद्धि                            |

चवणं वीरस्स ६ मोको नेमिस्स ७ मोको वासुपुज्ज १४

धावण वदिहिं मोरको सेयंसह ३ चवण छांगतस्स छ जेमा निमस्स ॥ ७ चवण कुंग्रुस्स ॥ ए

श्रावण सुदिहिं चवणं सुम्हस्स १ जंमो नेमिस्स ॥ ५ दिस्का नेमिस्स ॥ ६ मेस्सो पासस्स ॥ ६ पवणं सुणि सुद्वय । १५

प्राप्तवा वदिहिं स्वर्णं संतिस्य ॥ ७ रोगके। चेद्रास् ७ स्वरो सुरायस्य ७

राष्ट्रवा सुदिहिं केरको सुदिहिन्स ए द्यासीय व्रदिहिं नाणं नेमिनाइस्सं १५

श्रासोय सुदिहिं चवणं निमस्स १५

**€** € € €

पजमानं वासुपुजो रत्ता
सिस पुष्फदंत सिसगोरा
सुव्वय नेमी काला। पासी
मिल्ली पियंगाना॥ १ वरतिनय कणगगोरा। सोलस तिरथंकरा मुणेयव्वा। एसी वन्नाविनागो चलवीसाए जिणवराणं॥ १

सुमइं स्य निच्चत्रत्तेषे निगाः ध्यो वासुपुज्जो जिणो च उत्येष पासो मर्ह्वी विद्य द्यक्तमेण । सेः सा उ ठठेण ॥ निःक्रमण तपः



### श्री जिनसुखसूरि विरचित

# जैसलमेर चैत्यपरिपाटी

### [हाल १ — रसियानी ]

जिनवर जैसल जुरारिये, लीजे लिपमीनो लाह । विवेको गाजे वाजे वह गडगाटसुं, चेंत्र प्रवाहे रे चाह ॥ वि० जि० रे पहिली परदक्तणाये प्रणमिये, जगगुरु वोर जिनन्द । वि० वर प्रासाद करायो वरिहिये, दोपे जान जिनन्द ॥ वि० जि० रे पहिली जमती मांहि परतमा, एकसो श्रिधक इंग्यार । वि० गंजारे देहरासर मांहि, गिणो एकसो इकवीस सार ॥ वि० जि० रे श्रामिल श्री श्रादिश्वर श्रावतां जमती विहुं घर जाव । वि० प्रतिमा पंचाणूं ने विल पांचसे, गिनती करि ग्रणगाव ॥ वि० जि० रे गंजारे ने विल जपरि गिणूं, ठाजे विंव ठितस । वि० अन प्रासाद करायो गणधरे, जोवो घरिये जगोश ॥ वि० जि० थ

### [ढाल २ — खंभायती]

इमचन्द्र प्रज्ञ जिनवर मोहियो, प्रगट वड़ों प्रासाद। विव जूमें तीने चौमुख नेटिये, परहो तजिये प्रमाद ॥ विव जिव ६ नखें इकसों आणूं धूरि जूमिका, एकसो ठावीस पह। विव तीजे जूमें चाक्षीसे तराणवे, जिनवर राजे जेह ॥ विव जिव छ कीधी ज्यांते नाते कोरणी, चारुं विविध विनांण। विव ज्यांती जाते कोरणी, चारुं विविध विनांण। विव

### [ ढाल ३ — कागलीयाणो ]

श्रावी श्रष्टापदे रे, श्रापद जाय श्रक्षगा।
कुंय प्रासाद करायी सिंघवी रे, जेइनी यशकहे जग्ग ॥ जि० ए
वाहिरस्री जमती तिम चौकमे रे, जिन एकसी सेंतीस।
दोइसी साठ ग्रजारे इसरे रे, गणधर श्रष्टावीश ॥ जि० १०
सोक्षम संति जिनेश्वर सेवीइं रे, हितसी उपर देव।
जमती वाहिरस्री मइ जेटिये रे, दोइसो चास्रीस देव॥ जि० ११

चौक मांहे जिंहा प्रतिमा च्यारते रे, त्रियौ पुएय जंडार ॥ जि॰ ११

### [ ढाल ४ — करम परोक्षानो ]

नमीय तिहां थी संजवनाथ जी रे, ती जो जिनवर तेह।
चावो तीरथ की धो चोपड़े रे, एहनो सुयश अंग्रेह ॥ जि० १३
वाहिरखे चौके प्रतिमा दोसो रे, मांहि अड़ी से इकतीस।
ग्रित्रीस मंडप विचले उंची है रे, गंजारे चौवीस॥ जि० १४
वार मांहिली जमती वोलीय रे, दीप यंजा दोइ।
रचना सहू तपनी पाटे रची रे, यंत्र तिके तूं जोय॥ जि० १५
डागे जलो रचायो देहरों रे, शीतल ने जिहां शांति।
जिएसे ने चवदे प्रतिमा तिहां रे, जेटी जे तिज ज्ञांति॥ जि० १६

[ढाल ५ — चरण करणनी]

विधि चैत्याले जिनवर वंदीये, संघचतुर्विध साघ। शकस्तव ए वेकरि शुज विधे, प्रणमें। पारशनाय॥ जि० १७

<sup>्</sup>र यह गांधा 'प्राचीन तीर्धमाला संप्रद' (ए॰ १४७) में हुटब हैं। यतुन सोज बन्ने पर भा दूसरा प्रति नहीं मिली इसलिये वैसा ही प्रवाशित किया गया।

देहरी बावनमें विंब दीपतां, पांचसे पेतालीस।
पाट सेत्रुंजे लिल्ल प्रजुजीके, प्रेम धर प्रणमीस ॥ जिए १० इकसो वेतालीस विहूं चौकमें, ऊंचे मएएप वार।
मूल गंजारे देहरासर नमूं, सो इक चवदे सार ॥ जिए एए तिलके तोरण वीजे तोरणे, विंव वासठ ने वार।
तेवीस पासे मंडप रे तिके, सो प्रणमुं श्रीकार ॥ जिए १० संवत वारेसे वारोत्तरे, (१९११) श्रो जैसलगढ़ जाण।
याप्यों सेठे कीरत यंज ज्यूं. मोटो चैत्य मंडाण॥ ११

### [कलस]

इम महा आठ प्रासाद मांहे विंव पेंतालिससे। चौरासी उपर सरब जिनवर वंदतां चित्त उल्लेसे॥ डुख जाय हरे सुख पूरे संघने संपति करइ। संश्रुण्या श्री जिनसुखसूरे सतरेसे इकहोत्तरइ (१९७१)॥ ११॥

इति श्री जिनसुखस्रि इत चैत्यपरिपाटी स्तवन सम्पूर्ण।



### श्रीमहिमा समुद्रजो कृत

# जैसलमेर चैत्यपरिपाटी

### [ राग वेलावल ]

**खाज छानन्द वधावना, हु**छा जय जय कार । जिनवर खाठ जुहारिये, जैसलमेरु मफार ॥ १ जग गुरु श्रीमहावीरजी, जिनवर प्रथम वलाए। शिखर करायो वड़ड़िये, नमता जनम प्रमाण ॥ १ वीजे जिनवर जेटिये, छादिसर छरिहन्त। प्रवर मंढायो गण्धरे, सवि जन मन मोइन्त ॥ ३ श्रीचन्द्र प्रत स्वामिनो, चौमुख जवन उदार। अति सुन्दर नणशालीये, करायो सुखकार ॥ ४ जुवन जिनेश्वर कुंधुनो, अष्टापद अवतार। संघविये ये करावियो, कोरणी अधिक जनार ॥ य जपर जुवन सुहावनो, श्री शान्तिश्वर स्वाम। धन धन दीदो संघवी, जिन राख्यो निज नाम ॥ ६ श्री सम्तव जिन सेविये. नाव नगत उठरंग । बैत्य करायो चोपड़े, विंव धनेक सुचंग ॥ ९

सोम वदन मूरति जलो, श्री शीतल जिन राय।
सुयश लियो डागे जलो, महिमा श्रिधक कहाय॥ उ
मुलनायक सुहावनो, श्री चिंतामणि पास।
धनते सेठ सराहिये, खरच्यो द्वर्य जल्लास॥ ए
जिनवर श्राठ सुहावना, शोजित निलनी विमान।
दंड कलस ध्वज छह लहे, जग मग कनक ज्युं वान॥ १०
जैसलमेरु नगर जलो, रावल सवस नरीन्द्र।
राज प्रजा सुलिया सदा, दिन १ परमानन्द ॥ ११
सम्वत् सतर श्रठोतरे (१७००) श्रावण मास जल्लास।
महिमासमुद्ध जिनचंदने, होंवे लील विलाश॥ ११

इति श्री महिमासमुद्रजो विरवित चैत्यपरिपाटी स्तवन सम्पूर्ण।



### जगध्याय श्री समयसुन्दरजी कृत

# श्री अष्टापदजी शांतिनाथजी का स्तवन

[ डाल १ — मोरा साहिव हो पहनी चाल ]

अष्टापद हो जपर लो प्रासादको, वोदे संघवी करावीयो । जिए लीघो हो लपमीनो लाइकी, पुन्य जंडार नरावियो ॥ अ० १ मोरा साहिव हो श्री शांति जिनन्दकी, मनहर प्रतिमा सुंदर । निरषंतो हो घाये नयणानन्दकी, वंडित पूरण सुरतरु ॥ अ० १ देहरे में हो पेसंता छवार की, सेत्रुंज पाटस्युं देखिये। जमती में हो वहु जिनवर विमव की, नयण देखी आनि दिये ॥ अ० ३ सतरे से हो तीर्थंकर देव की, विद्धं पासे नमुं वारणे। गज उपर हो चढीयो माय नै वाप को, मूरति सेवा कारणे ॥ छ० ४ अति कंचो हो सोहै श्रीकार की. दंड कबस ध्वज बह बहे। धन्य जीव्यो हो तेहनो प्रमाण की, यात्रा करी मन गई गहे॥ छ० ए जैसबमेर हो पनेरेसे वत्तीस (रपर्६) की, फागुण सुदि ती ने यह बीयो। खरतर गृत हो जिन समुझस्रीस की. मूलनायक प्रतिष्टिया ॥ अ० ६ हिन जाएवो हो श्री शान्ति जिनन्द की. तूं साहिन हे माहगे। समयसुन्दर हो कहे वेकर जोड़ि की, हुं सेवक तुं नाहरो ॥ अ० ९ इति उ० धो समयसुन्दरजी हतः धी अष्टापदजी गांतिनाथली का स्वयन सम्पृर्त ।

. ئے م

ध्री समयसुन्दर्सी के पहाँ से झान होना है कि अप विद्वार और किये अतिरिक्त राग राज्यों और देगा सालों के अच्छे वेचा थें। अदाविद्य किये वनापे हुँचे सैंडड़ों पर नया रास विकाय आदि किये हैं। प्रवार है कि 'समयसुन्दर्शिय गीनड़ा भौनड़ा सो पाँ अर्थात् इनके रचे हुँगे पर इतने किये हैं कि उतना संन्या करनी करने हैं।

### [ च ]

### जवाध्याय श्री समयसुन्दरजी विरचित

# श्री आदीश्वर स्तवन

[ ढाळ १ — गलियारे साजन मिल्यानी चाल ]

प्रथम तीर्थंकर प्रणमिये, हुंवारी खाख, छादिनाथ छरिइन्त रे। हुंव गणधर वसदी ग्रण निलो, हुंव, जब जंजन जगवंत ॥ हुंव प्रव रे

[ द्वाउ २ — अलचेलानी चाल ]

सच्चू गणधर शुजमितरे, खा॰, जयवंत जित्रज जास। मन मान्यारे मिखि प्रासाद मंडावियो रे, खा॰, छानी भन जल्लास ॥ म॰ प्र॰ १

[ ढाल ३ — ओलगड़ो नी चाल ]

धमसी जिनदत्त देवसी, जीमसी मन उहाहो। सुत चारे सच्चृतणा खे, बदमी नो खाहोजी॥ प्र०३

[ ढाळ ४ — योगनारी चाळ ]

फागुण सुदी पांचम दिने रे, पनरे से छतीस (१५३६)। जिनचन्द सूरि प्रतिष्ठाया रे, जग नायक जगदीश॥ प्र० ४

[ हाल ५ — देशी चाल ]

जरत वाहुबल छति जला, जिनजी कान्नसमीया विहुंपास। मरुदेवी माता गज चढ़ी, सिखर मंडप सुप्रकाश ॥ प्र० ५

[ढाल ६ — वेगवती ते वामणी सहनो बाल] विहुं जमति विम्वावली, कारणी श्रति श्रीकारो रे। समोसरण सोहमणी, विहरमान विस्तारो रे॥ प्र० ६ (89)

[ ढाल ७ — जलाहियानो चाल ]

जिम १ जिन मुख देखिये रे, तिम तिम छानन्द थाय । म्हारा जिनजी पाप पुलाये पाठला रे, जन्म तणा जुल जाय ॥ म्हा० प्र० ९

[ढाल ८ — बीर बखाणी राणी चेलणा प चाल ]

जिन प्रतिमा जिन खारखी जी, ए कहो। मुक्ति जपाय। नयणें मूरत निरखताजी, समिकत निम्मेख थाय॥ प्र० ७

[ दाल १ — कर्म परीक्षा करण कुंवर बल्यो ए बाल ]

खार्ड कुमार तणी परें जी, सज्यंत्रव गणधार । प्रतिमा प्रतिबुध्या चकी रे, पाम्या त्रवनो पार ॥ प्र० ए

[डाल १० — चरणांली वामुंडा रण वहै पहनी प वाल ] नाजिराय कुछ सिर तिलों, मरूदेवी मात महदारों रे । खंडन वृषज सोझामणों युगछा धर्म निवारोरे ॥ प्र० १०

[दाल ११ — कर जोड़ी आगल रही नी बाल] आज सफल दिन माहरा, जेट्या श्री जंगवंतरे। पाप सहु पराजव गया, हिवड़ो अति हरखंतो रे॥ प्र० ११

[ ढाल १२ — राग घन्याश्रो ]

इण परि विनव्यो जैसलमेर मजार। गणधर वसही मुख मंडण जिन सुख कार॥ संवत सोलहर्से एक असी (१६७१) नज मास। कहें समय सुन्दर कर जोड़ी ए अरदास॥ प्र०११

इति उ॰ श्री समयसुन्द्र जी इत श्री बादोश्वर स्तवन • सम्पूर्ण ।

यह स्तवन परिशिष्ट छपते समय मुझे घीकानेर निवासी धीमान मंवरलालजी नाइटा की ष्टपासे मिला है। यह जैसलमेर जानेके पहिले यह सब स्तवन मुझे प्राप्त हुए होते तो लेखों के संबर्ध में विशेष सहायना मिलती। 'भानन्द काल्य महोद्धि" माग ७ के ए० २४ में कविवर के सं० १६८१ में जैसलमेर के निवास का उल्लेल हैं। उसी समय आपने यह सब स्तवनों की रचना को थी।

### श्री जिनलान स्रिकृत

# लोद्रवपुर स्तवन

[ ढाल — रसीयानो ]

धन धन थुंनौ पाटण खोड्यौ, जुंनौ तोरच जयकार । सोजागी पंचानुत्तर नमुनो प्रगटियो, मानव लोक मकार ॥ सो० धन० १ चैत्य विराजे च्यार चिंहु दिसे, विचमें मृल विहार । सो० सम्बसरण रचना तिहां, सोजनी निखका तोर्ण बार ॥ सो० धन १ मूखनायक प्रतिमा होइ मनइरू, श्री चिन्तामणि पास । सोण मस्तक सहस फणाविक मंडित, जल हल तेज प्रकाश ॥ सोण धनण ३ जेइवौ अनुपम नाम चिंतामणी, अतिशय तेम जदार । सीण ध्यावे सेवे ते पामे सही, वंछित फख विस्तार ॥ सो० धन ४ यादव वंश विजूषण जिहां श्रया, सगर जिसा नरनाह । सो। जगणीसमें पाटे तेहनें जयो, सकजो श्रीमल साह ॥ सो० धन० <sup>ए</sup> सबदी जै तेइ नें सुत थाइरु, जणशाबी बड़ जाग । सोव जिन ए जीर्णोद्धार करावीयौ, जब जग बीध सोजाग ॥ सो० धन० ६ नगरां सिरहर नगर सोहामणी, जयवंती जी जेशाण । सोव धन धन अयवंती श्रीसंघ जिहां, जैन धरम विधि जांण ॥ सोण धन प इण तीरथनी चगति किजै करै, सारै दिन १ सेव। सोव त्यांसुं सुत्रसन् शासन देवता, सुत्रसन शासन देव ॥ सी० धन ७ जेइवा समेतशिखर अष्टापद, विमलाचल गिरनार । सोव तिण गिणती में ए पिण तेहवीं, सहु तीरथ सिणगार ॥ सीव धनव ए

लोद्रवा – श्रो पार्य्वनाथ मंदिर के पश्रात् भाग का द्य्य

SIIRI PARSHWANAIH IEMPLE (BACK VIEW)-LODRAVA

परत संसारी जे जे प्राणीया, जबिशत पाकी रि जास। सोण तेहिज ए तीरय जेटन तणों, आंणे अंग जल्लास ॥ सोण धनण १० पूरव संचित पुष्य तणे जदें, अम्हे पिण दरशन आज। सोण पायों तेह सुहायों चित्त में, जिम चातक घन आज॥ सोण धनण ११ सुप्रसन आम्ह सुं याइज्यों साहिवा, करिज्यों नित जयकार। सोण अम्हनुं सगली बाते आपरों, अविहज एक आधार॥ सोण धन ११

### [ कलस ]

इम नगर जैसलमेर परिसर, तीर्थ क्षोद्रवपुर वरो। जिहां पास चिन्तामणि सुहकर, जिनवर सिरितलो॥ संवत अठारे सतर (१७१७) मगिसर, वहुल पश्चिम ने दिनें। जिनलाज सूरि जिणंद जेट्या, हरष धरि वहु ग्रुज मनें॥ धन० १३

इति श्री जिनलाम स्रि विरवित श्री लोद्रवपुर पार्श्वजिन स्तवन संपूर्ण।



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



# जैसलसेर श्री पार्वनाथ मंदिर के तीरण का हर्य ।



TORAN CARVINGS SHRI PARSHWANATH TEMPLE – JAISALMER

# JAIN INSCRIPTIONS.

# जैन लेख संग्रह।

तीसरा खंड।



किले पर।

# श्री पार्श्वनाथजी का मंदिर।

प्रशस्ति नंव १

[2112] \*

(१) ॥ ॐ॥ नमः श्रीपार्श्वनाथाय सर्वकछाणकारिणे । श्रक्तिं जितरागाय सर्वकाय महात्मने ॥ १ ॥ विक्ञानदूतेन निवेदिताया मुक्तयंगनाया विरहादिवात्र । रात्रिंदिवं यो विगत प्रमी

क यह मंदिर किन्ने पर के सब मंदिरों में प्रधान है। इस को श्री चिंतामणि पार्श्वनाथकी का मंदिर भी कहते हैं। इसके दक्षिण झार के बाई तरफ दोबार पर काले पत्थर में खुदा हुआ २२ रिक्तरों में यह रोख हैं। इसकी २ फुट शा इञ्च तश्चाई और १ फुट शा इञ्च चौंडाई है और इसके अधर सुन्दर ॥ इञ्च से कुछ बढ़े खुदे हुए हैं। अधिक उंचाई पर लगे क्ले के कारण इसकी

- (२) खो विष्नापनोदं स तनोतु पार्श्वः ॥ २ ॥ समस्ति शस्तं परमर्ष्टिपत्रं परं एं जेसलमेरुनाम । यदाह सर्वस्वमित्र क्रमायाः कुलांगनाया इत सीवकांतं ॥ ३॥ तत्राभृवन्नखंका यङ्कल
- (३) कमलोह्नासमार्त्तमचंमा दोईमाक्रांतचंमाहितनरपतयः पुष्कला भूमिणलाः । येगः मद्यापि क्षोकैः श्रुतितितपुटकैः पीयते श्लोकयूषस्तत्पूर्णं विश्वनांमं कृतुकिहि यतो जा
- (४) यते नैव रिक्तं ॥४॥ तत्र क्रमादजवडुयसमयतेजाः श्रीजैत्रसिंहनरराज इति प्रतीतः। चिछेद शात्रवतृणनिसनांजसा यो वज्रेण शैलिनवहानिव वज्रपाणिः॥५॥ तस्य प्रशस्यो तन
- (५) यावजृतां श्रीमृद्धदेवोष च रत्नसिंहः । न्यायेन जुंकतः स्म तथा जुवं यो यथा पुरा छक्रमणुरामदेवो ॥६॥ श्रीरत्नसिंहस्य महोधवस्य बभृव पुत्रो घटसिंहनामा।यः
- (६) सिंहचन् म्सेग्रगजान् विदार्थं बलादलाह्मप्रदरीमरिज्यः ॥ ७ ॥ सुनंदनत्वाहिब्रेंर्यः नगार् गोरहाणान् श्रीदसमाश्रितत्वात् श्रीमूलराजिह्मितपालसूनुर्यथार्थ
- (२) नामाजीन देवराजः ॥ ७ ॥ तदंगजो निव्तयिचत्रय्वतः परेरधृष्यप्रगुणानुवृतिः।
  पराक्रमकांनपर्यविष्ठः श्रीकेह्रिः केशरिणा समोभृत् ॥ ए ॥ तस्यास्ति सृतुः
  - र । स्वर्णे स्वर्णे सहसणाम्यः हितिपालमुख्यः । सङ्गोषि रुस्यातिविसारितेजिशिये स्परार्थे स्विविवेदक्षमीं ॥ १० ॥ शत्रुक्तवेधुरिष्ट् सन्नपि लक्ष्मणोषि स
- भारता के का का का का का का का अगणमा अपने माहार कर माहित के सन १६०४-१ और १६०५ १
- हे प्रदेश के करण में उस महाराष्ट्र (%) एक Universal Series No 21 (जैसलमीरनाएडामारिष्णाली कर्म प्रदेश के प्रदेश के में यह सञ्चा देल प्रकृति हुआ है। इसके सिवाय और किसा लान में यह छा। हुआ मेरे देखते है कर्म कर्म है

- (ए) माजिधानजिनजित्तपरायणोपि । एतत् कुतूहसमहो मनसाप्यसौ यन्नापीडय-न्निविडपुएयजनान् कदाचित्॥११॥ तथा सुमित्रामितनंददायो न दोनवंधे निरतोव
- (१०) तीर्णः । पुनः प्रजां पालयितुं किलायं श्रो लक्ष्मणो लक्ष्मणदेव एव ॥ १२॥ यहुणैर्जु-फिता जाति नवीनेयं यशः पटी । व्याप्नोत्येकापि यद्मिश्व न मालिन्यं कदाप्य
- (११) धात् ॥ १३ ॥ गांजीयवस्वात्परमोदकत्वाद्दधार यः सागरचंडलक्कीं । युक्तं स जेजे तदिदं कृतकः सूरीश्वरान् सागरचंडपादान् ॥ १४॥ प्रासाददेवालयधम्भैशालामठा-(१) धमेपं सुकृतास्प
- (११) दं तु । सार्क कुक्षेनोखृतमार्यक्षोकैर्यत्राविन शासित सूमिपाले ॥ १५ ॥ इतश्च । चांडे कुले वतींडः श्रीमिजनदत्तसूरिराराध्यः । तस्यान्वयश्चेगारः समजिन जिनक्क्षालगुरुसा
  (३)
- (१३) रः ॥ १६ जिनवद्मसूरिजिनखिष्धसूरिजिनचंडसूरयो जाताः । समुद्धैयरुरिह गर्छे (४) (५) (५) जिनोदया मोदयाग्रदाः ॥ १७ ॥ तदासनांजेरुहराजहंसः श्रीसाधुखोकाय- शिरोवतंसः । तम
- (१४) स्तमस्तोमनिरासहंसो वभुव सूरिजिनराजराजः ॥ १७ ॥ कृरयहेरनाकांतः सदा

<sup>(</sup>१) GOS का पाठ "वं" है परन्तु लेख में "यं" स्वष्ट है।

<sup>(</sup>२) " " स्रि." " " से "सार." मालूम होता है।

<sup>(</sup>३) " " दैं " " " में " ही " स्पष्ट ही।

<sup>(8) &</sup>quot; के "में "सुर्नः" लिखकर (?) है, लेख से "गुरवः" स्पष्ट है।

<sup>(</sup>५) " में "स्य" है परन्तु """त्र" स्पष्ट है।

<sup>(</sup>६) " " देकर "धा " है " " "तमस्त्रमतो" स्पष्ट है।

(e)

सर्वकलान्वितः। नवीनरजनीनाथो नालीकस्य प्रकाशकः॥ १ए॥ तस्य श्रीजिनराजः सूरिसुगुरो

(१५) रादेशतः सर्वतो राज्ये खद्मणभूपतेर्विजयिन प्राप्तप्रतिष्टोदये । अई द्धर्मधुरंधु (ध)रः खरतरः श्री संघनद्वारकः प्रासादं जिनपुंगवस्य विदादं प्रारव्धवान् श्रीपदं ॥१०॥

(१६) नवेषुवार्क्कींकुमितेथ वर्षे निदेशतः श्रीजिनराजसूरेः। स्रस्थापयन् गर्नग्हेत्र <sup>विंवं</sup> मुनीश्वराः सागरचंडसाराः ॥ २१ ॥ ये चक्रुर्मुनिपा विहारममखं श्री पूर्वदेशे पुराये

(१९) गर्छं च समुन्नतौ खरतरं संवापयन् सर्वतः । मिथ्यावादवदावद्धिपकुले यैः सिंहः खीलायितं येषां चंड्रकलाकलान् गुणगणान् स्तोतुं क्षमः कोथवा ॥ ११॥ तेषां श्री जिनव (१०) र्क्तनाजिधगणाधोशां समादेशतः श्रीसंघो गुरुजितस्य किन विनी बीवन्मराक्षोपमः।

संपूर्णी कृतवानमुं खरतरप्रासादचृडामाणिं त्रिद्वीपांबुधियामिनोपति (१ए) मिते संवत्सरे विक्रमात् ॥२३॥ श्रंकतोपि संवत् १४७३। वएएर्यं तन्नगरं जिनेश<sup>जवनं</sup> यत्रेदमालोक्यते स श्ठाध्यः कृतिनां महीपतिरिदं राज्ये य

(२०) दीयंजिन । यनेदं निरमायि सोवविजवैर्धन्यः स संघः क्तितौ तेच्या धन्यतरास्तु ते सुकृतिन पर्यंति येदः सदा ॥ २४ ॥ श्रीलक्षणविहारोयिन-

(११) नि एपाता जिनाखयः। श्रीनंदीवर्द्धमानइच वास्तुविद्यानुसारतः॥ १५॥ यावद गगनशृंगाग सूर्यचंडी विगजनः । तावदापूज्यमानीयं प्रासादी नं

यहां " रजनी ' म्यप्ट है। "बडोप्स" है परन्तु लेख में 'बदाव " स्पष्ट है।

# ज्ञेसनम् । श्री पार्यनाथ मंदिर प्रश्रित ( नं० २११२)

अवा मानस्त्राम्नास्यात्र सारत्यायात्रकृषाम्यस्य मार्थस्ये विष्ये विष्ये न्त्रांन्य दान्यमा मार्या गामारे मार्थे के अंतर्गमा सुना थ्याके नमञ्जामा बिन्धारणसाम्बन्ध । २० योधना १० अस्ति । रुमायसर्वेशनमन्तर्मता।विद्यानहिन निवेर्वनाम् अर्थन्तायार्वा । विद्योकस्तानोरुनम्।वत्तर् नवैष्यमङ्गायारञ्जनीयनयाष्ट्रसम्।वस्तार्वनामायाष्ट्रसम्।वस्तारम्। स्टिन्निन्न

# MINI PARMIWANA HI HEMPLI: PRASHASTI-JAISALMER

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

### [ u ]

(११) दताचिरं ॥ १६ ॥ प्रशस्तिविहिता चेयं कीर्तिराजेन साधुना । धन्नाकेन समुत्कीएणी स्त्रधारेण सा मुदा ॥ १७ ॥ शोधिना वाण जयसागरगणिना श्रो ।

### प्रशस्ति नंग श

[2113] \*

- (१) ॥ जगद्दत्तिमतफञ्जवितरणविधिना निरविधगुणेन यशसा च । यः पूरितविश्वासः स कोपि त्रगवा
- (१) न् जिनो जयि ॥१॥ मनोतोष्टार्थसिख्यर्यं कृतुनम्यनमस्कृतिः । प्रशस्तिमथ वस्येहं प्रतिष्टादिमहः
- (३) कृतां ॥ १ ॥ जकेशवंश विशस्प्रशंसे रंकान्वये श्रेष्ठिकुलप्रदीपौ । श्रीजापदेवः पुनरासदेवस्तजाप
- (४) देवोद्भवकांवटोन्नृन् ॥ ३ ॥ विश्वत्रयी विश्वतनामधेयस्तदंगजो धांधलनामधेयः । ततोपि च ह्यो तनयाव
- ( ८ ) भृताः(तां) गज्रस्तशान्यः किल जीमसिंहः ॥ ४ ॥ सुतौ गज्जौ गणदेवमोपदेवौ च तत्र प्रथमस्य जाताः ।

<sup>्</sup>य यह लेख मंदिर के दक्षिण द्रवाजे की दाहिने तरफ दीवार पर काले पत्थर में खुदा हुआ २४ पंक्तियों का है। इन पत्रद् के नीचे नरफ के दक्षिण कोण का कुछ अंश दूरा हुआ हैं। पंक्तियां सब ठीक हैं इससे यह प्रतीत होता है कि लेख लेक्ट्रे है दूर्व ले ही यह पापाण कोण से खंडित था। इसकी लम्पाई १ फुट शा इच्च और चौड़ाई १ फुट १॥ इच्च है। इसकी नक्त लेक्ट्रिक पर जीव पर जीव में लगे रहने के कारण ठीक से नहीं ली जा सकी। इस लेख का कुछ अंश भी भण्डारकर साहित है जून १३:१००० और १६०५-ई के रिपोर्ट के ए० ६३. नं० ४८ में प्रथम छरा था। G. O S. No 21 के परिणिष्ट नं० २ में स्वर्त का लेख का परिचय है इसका कारण समक में नहीं लाता?

<sup>(</sup>१) G O.S का पाठ " इत " अरुद्ध है लेख में " इतु " पड़ा जाता है।

<sup>(</sup>२) हेल में अमूना " स्वष्ट है परन्तु यह अशुद्ध है यहां ' अमूनां " होना चाहिये। G. ए ६ हिन्द किन्द्री छराई

- (६) मेघस्तथा जेसलमोहणोच वेमूरितीमे तनया नयाङ्याः ॥ ए॥ तन्मध्ये जेशलस्यासन् विशिष्टाः
- ( ७ ) सूनवस्त्रयः । श्रांवः प्राचोपरो जींदो मूलराजस्तृतीयकः ॥ ६ ॥ तत्र श्रीजिनोरम सूरिप्रवरादेशसिखलेशके
- ( o ) शवः संवत् १४१५ वर्षे श्रीदेवराजपुरकृतसविस्तरतीर्थयात्रोत्सवस्तया संवत् १४१० वर्षे श्रीजिनोदयसूरि
- (ए) संसूत्रितप्रतिष्टोत्सवां जोदोदकपञ्चवितकमनीयकोर्त्तिवञ्चीवखयः संग् १४३६ वर्षे श्री जिनराजसूरिसञ्च
- (१०) पदेशमकरंदमापीय संजातसंघपितपद्वीको राजहंस इव संव आंबाकः श्री श्रृं जयोजजयंताचलादि
- (११) तीर्घमानसरो यात्रां चक्रवान् । तथा मोहणस्य पुनः पुत्राः कीहटः पासदत्तकः। देव्हो धन्नश्च चत्वारश्च
- (११) तुर्वर्गा इवांगिनः॥ १॥ शिवराजो महीराजो जातावाम्रसुतावुर्जो । मूखराजनवश्चारित सहस्रराजनामकः
- (१३) ॥ १ ॥ तथा तत्र श्री जिनराजसूरिसद्। ज्ञासरसी हंसेन संवत् १४४७ वर्षे श्री श्री श्री ज्यामित्रा जयित्रारती र्थयात्रानिरमा
- (१४) पि संग् कीइटेनेति । धामा कान्हा जगन्मह्ना इसेते कीइटांगजाः । वीरदत्तश्च विमक्षदत्तकर्मणहेमकाः ॥ १ ॥ ठा

<sup>(</sup>३) G.O.S. का पाठ " वाय " हैं, यह अशुद्ध मालूम पड़ता है। लेख से " वाम्र " पढ़ा जाता है।

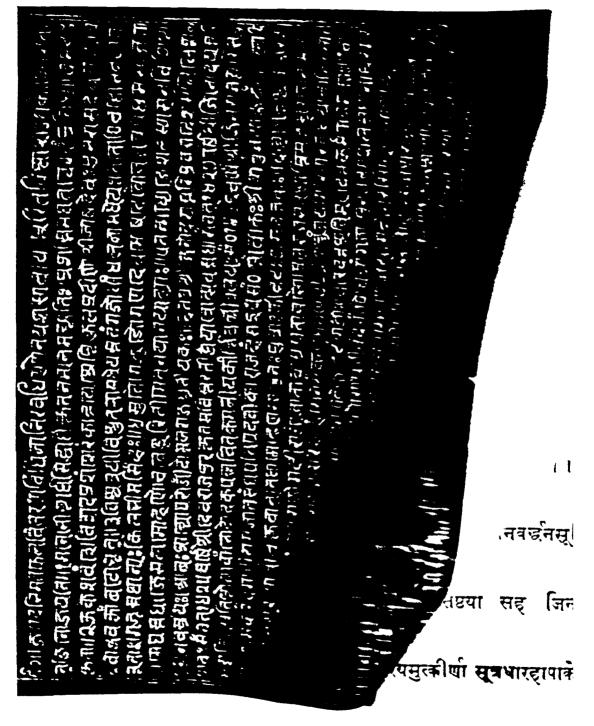



- (१५) कुरसिंह इत्येते पासदत्तसुता मताः ॥ २ ॥ देव्ह्जो साधुजीवंदकुंपो धन्नांगजाः पुनः । जगपालस्त्या नाधूरमर
- (१६) श्रेति विश्वनाः ॥ ३॥ नद्या ॥ त्रीमसिंहस्य पुत्रो तृत्वापणस्तस्य मम्मणः । जयसिंहो नरसिंहो माम्मणी श्रेष्टिना
- (१९) वुर्जे ॥ ४ ॥ तत्र स्तो जगसिंह्स्य रूपाधिव्हा त्रियो सुत्रो । नारसिंही पुननों जो हिरराजश्च राजतः ॥ ४ ॥ इत्थं पुरु
- (१०) परत्नोघाकुषं श्रेष्टिकुषं कक्षौ । जयन्यधर्मिन्हिनि निःक्ष्टंकमदः कक्षं ॥ १६॥ इनइच । श्रोदीरनीचें श्रोसु
- (१ए) धर्मस्वामिवंशे सुगप्रधानश्रीजिनदम्पृत्यक्षे । श्रीजिनक्षासम् पीजिनप्रध सृरि श्रीजिनखिध्यम्
- (२०) रि श्रीजिनचंडस्रिशिजिनोदयस्यो ज्ञानः ज्याने जीजिनसमस्य भरेष् । ध्यय नत्पद्दे श्रीप्रसन
- (२१) रगण्यंगारसाराः सन श्रीष्ट्रांशीहराण अधिक केत्रम्यो अपनि । या श्रीजेत्रसमेते श्रीतहा
- (सर) णराजराव्ये विजयिति संग्राप्टवये निन्ति । जिल्ले अं जिल्ले अस्ति। प्राप्तिवास्त्रयार्थे
- (६३) श्रेष्टिपतारुषित्वर्गतराग्तिस्य महत्त्वर्गतन्त्रः महत्त्राहरू । १८८४ प्रतिस् थान्तिः
- (१४) त शंता पार पायसान्तर दिवित विका का कि विकास ना स्वाद उत्तर १९६० नवाम ।

{ '' }

प्रशस्त नंग र

[211:] \*

- (१) ॥ ॐ॥ खस्ति श्रीककेशवंशे गणपर गो
- (१) त्रे सा० रत्नसिंहः स्थापितं स्वस्ति श्रीसुगार्श
- (३) नाथ श्रीजिणराजपाटे श्रीजिनजङ्सुरिनिः सर्व
- (४) खक्षणसंयुक्ते राज्यं जबति । ऊकेशवंशे गणधर गा
- ( ५ ) त्रे साह रत्नशह सुत गजशंह तत्पुत्र सा० नाथू जार्या
- (६) धनी तयोः सुन सा० पासड चातृ सचा सुश्रात्रकेद्रविः
- ( छ ) साव पासक जार्या प्रेमखदे सुतु(त) जीवंद साह सचा जार्या नि
- ( 0 ) गारदे नंदन धर्मासिंह जिणदत्त देवसिंह जीमसिंह सपरिवा
- (ए) रेण। संवत् १४ए३ वर्षे फाग्रण वदि प्रतिपदादिने श्रीसुवा
- (१०) श्वेनाथ बिंबं सुपिकरविधाय(ः) प्रतिष्ठितं पूजनीयाधें श्री
- (११) संघसिहतेन राज श्रीवयरशंहराज्ये स्थापितं
- (११) श्रीसंघसमुदायः पूज्यमानं चिरं
- (१३) नंदयतिः

# यह लेख मंदिर के रंगमंडप में दाहिने ओर दीवार पर लगा हुआ है। भण्डारकर साहेव के १६०४-५ और १६०५-६ वे रिपोर्ट के पृ० ६५, नं० ५० में इसका कुछ अंश छपा है। यह १३ पंक्तियों का लेख बड़े अक्षरों में चतुरकोण पाषाण पर खुर हुआ है और इसकी खड़ाई, चौड़ाई १ फुट ५ इझ है। इस लेख में कई जगह:अशुद्धियां हैं, वे प्लेट से स्पष्ट मालूम होगा।

जैसे:—पंक्ति ४ में "राज्यं" के स्थान मे "राय्यं," " ६ मे "सुत" " " "सुतु,"

७ में "भ्रातु" , , , , "भात्रि,"

" ६ मे "सुपरिवर" " " " " सुपरिगिर,"

,, १० में "सहितेन" ,, ,, " सहतेन,"

,, १२ में "समुदायः" ,, ,, ,, " सप्तदाय." इत्यादि अशुद्धियां हैं।

### प्रशस्ति नं ध

### [2115]\*

- (१) ॥ ॐ॥ अई ॥ परमैश्वर्यधुर्याय नमः श्रोद्यार्श्वतेनये । पार्श्व
- (१) नाघाईते जक्तया जगदानंददायिने ॥ १ ॥ अजिमतशतदाता
- (३) विश्वविच्यानतेजाः परम निरुपम श्रोप्रीणितास्त्येक लोकः। स
- (४) कलकुशखबद्धीमातनोतु प्रजानां चरणनत सुरेंद्रः श्रीसुपार्श्वां
- ( ५ ) जिनेंद्रः ॥ १ ॥ समु १(१)स्य जिनवरेंद्रौ निजगुरुविशदप्रसादतः सम्य
- (६) क्। शस्तप्रशस्तिमेनां विखामि संक्रेपतः सारां ॥ ३ श्रीमजेसलमेरु

### पष्टक नंव १

### [2116] †

राज्यश्रीवयरसिंहपुत्रराज्यश्रीचाचिगदेविजियराज्ये विक्रमात् सं० १५१० वयं वैशाय सुदि १० दिने नाहटासमरापुत्र सं० सजाकेन सं० सद्धासहदे से ढा राणा जावड जावम सं० सोही रांजूबीजूप्रमुखपुत्रपुत्रिकादिपरिवारसिहतेन श्रीमंडोवरनगरवास्तव्येन जार्याम्हर वदेपुएयार्थं श्रीनंदीश्वरपिंहका कारिता प्रतिष्टिता खरतरगडे श्रीजिनचंडस्रितिः॥

यह लेख मित्र के शामंडप में दक्षिण तरफ दीवार पर लगा हुआ है। इसकी १२॥ फुट लम्बाई और भा फुट चौडाई है।

<sup>~</sup> G.OS No 17

मंहिर के सभामंडप के दाहिने तरफ धीनंदीध्वर हीपादि के भाव सहित पीड़े पापाण में बार विशाय पट्टर गुदै रतने हुए हैं। इन सभो को कारीगरी देखने योग्य हैं। हेखों का बुछ बंध उपरिभाग में और बुछ बंग नीचे खुदै हुए हैं। ये बागें शियपट प्रायः पक्हीं साइज़ के हैं और खड़ाई, बोंड़ाई लगभग ई फुट, ३" फुट को हैं। इनमें से ७ ७ ३ में तीन का हो हेन छगा है जिसमें सान का निर्देश नहीं हैं और पाठ भी सूटे हुये हैं। यहां बारों तेख सम्पूर्ण पाट के साथ प्रकाशन किये गये हैं।

### प्रक्ष नं ० १ [2117]#

सवत १५१० वर्षे ज्येष्ठवदि ४ दिने श्रीचाचिगदेवविजयराज्ये गण्धरगोत्रे जगही पुत्रनाय तरपुत्र संग सद्याजनार्या संघविणि सिंगारदे पुत्र संग्धरमा संग जिनदत्त देग्सी नीमसी पौत्र खापा रिणमछ देवा श्रमरा जलणा सूरा सामखादि परिवारयुतेन श्रीशृत्रं जिरनारावतार पष्टिका स्वनार्या सिंगारदे पुण्यार्थं श्रीशत्रं जयगरनारावतार पष्टी कारिता। प्रतिष्टिता श्रीमरतरगन्ने श्रीजनन इस्रिप्टा खंकार श्रीजनचं इस्रिजः । श्रासात्री विधिनं ॥

### पहक नं ३ [2118] +

मंत्रम् १०१६ गणं वैद्याप मुदि १० दिने गणधरगोत्रे सा० नाथपुत्र सं० पासम जार्ष इंग्रहेरे पुष्ट गंद जीवंदमुश्रापकेण पुत्रसधारणधीराश्रमुखपरिवारसिहतेन निजमात्राप्रेमसरं गुण्यार्थं निर्देश्यापहिका कारिता प्रतिष्टिता श्रीग्वरतरगष्ठे श्रीजिनजङ्ग्रीरपट्टे श्रीजिनकंड मूर्विति । द्वार मालगात्रमणिवराणां जिल्य जनमञ्जानगणिः प्रणमति ॥

### पहक नं**o ४** [200]

रोहरू १०१० वरे हेरे प्रथम समुधं दिने श्रीचाचिमदेवविजयराज्ये गणधरगांत्रं सार सहसं युक्त हार्नु हार्युक्त संपत्ती सत्ता नत्युत्र संव धना जिणद्रम नेतसी तीमगी स्राहके रोतं हास् युक्त देवा रिण्मेल्ल त्यसरा सजणा स्रग सामखादि प्रमुख परिवार सिहतैः। नाण सज्जा जार्या स्हवदे पुत्रो धारखदे पुण्यार्थं तत्पुत्री रन्करजी पुण्यार्थं च श्रीनंदीश्वरपिटका कःरिता॥ जिनवराणां शिला श्रीखरतःगन्ने प्रतिष्टितः॥ श्रीजिनजङ् स्रिपटे श्रीजिनचंद्रस्रिनः॥

### मूर्त्तियों पर । [2120]#

॥ ॐ॥ संवत् १५३६ वर्षे फाग्रण सुदि ३ दिने श्रीपत्तननगर वास्तव्य स० धणपित सुश्राव केन श्रीसुमितनाथिवंवं का० प्रतिष्ठितं श्रीसरतरगत्ने श्रीजिनन्दस्रिपटे श्रीजिननंद स्रिजिः ॥ श्रीनेसलमेरमहाङुगें श्रीराज्य श्रीदेवकर्णविजयराज्ये । श्रीपार्श्वनाथ विं० चै॰ त्याखये स्थापितः । श्रीज्योतनस्रि श्रीवर्द्धमानस्रि श्रीजिनेश्वरस्रि श्रीजिनवंद्रस्रि श्रीचित्रस्रि श

### [2121] ...

॥ ॐ ॥ संवत् १५३६ वर्षे फाग्रण सुदि .....पित सुश्रावकेण जा० चंपाई पु० ग्रणराज ... द ... श्रीसुमितनाथिवंवं कारितं प्रिनिष्टितं ..... व धर्मा पु० मं० शिवा जा० वरण पु० मं० धणा ... मिह्यास प्रमुखपरिवारयुतेन श्रीसुमित ... श्रीजिनममुद्ध सूरिजि: ॥

रंगमंडप के दाहिने नक्त सर्वधातु की सदिवर मुर्जि के पिकर पर यह तेस खुडा हुना है।

<sup>ी</sup> सर्वधातु की सरकिर मुर्चि पर यह तेया है। अनुविधार्ये रहने के कारण समूर्ण तेल पदा नहीं दा सका।

[2122] •

संवत् १५१७ वर्षे वैशाप मासे धवलग्द्रे १० दिने श्री जिनचंडमूरि ... अत्र प्रतिष्तिं ..... संखवाल साण लला पुत्र कूंना नार्या .....

[2123]\*

संवत् १५१७ पौष वदि ५ दिने ऊकेशवंशे संखवाछ गोत्रे सा० केटहा नार्यया कर्ण्ये श्राविकया पुत्रपौत्रासत्कमानादिपरिवारसहितया श्रीशांतिनाथविंवं कारितं प्रति० श्रीजिनः चंडसूरिजिः श्रीकीर्त्तरतस्रित्रमुखपरिवारसिहते: ॥

[2124]

संवत् ११४७ वर्षे । श्रीक्षनविंवं ॥ श्रीखरतरगष्ठे श्रीजनशेखर सूरितः कारापितं ॥ [ 2125 ]

संवत् १५१७ वर्षे श्रहमदावादे कालूपुरवासी प्राग्वाटकाती श्रीसहजा जा० वाज् पुत्र धरणाकेन जा० कुंवरी ज्येष्ठ ज्ञातृ जावड़नाकरप्रमुखकुटुंवयुतेन स्वश्रेयोर्थं श्रीशीतलग्र विंबं का० प्रणतपा श्रीरत्नशेखरस्रिपट्टे गहानायक श्रीलक्षीसागरस्रिजः॥ श्रीः॥

[2126]

संग १५३६ फाग्रण सुण ३ जकेशवंशे परिक्रगांत्रे साण मूला लाण श्रमरी पुत्र साण राला केण लाण हरखू पुत्र मेवादसेखादिणरिवारयुनेन श्रीसुविधिनाश्रीवंबं काण प्रण श्रीखरतरगंहे श्रीजिनचंडसूरिजि: ॥

[2127]+

## ... श्रीसौनाग्यसुंदरसूरिनिः

अ मंदिर के सभा मंडप के बांई तरपा पीले पायाण की कई बड़ी मूर्त्तियां रक्खी हुई है। उनमें से दो मूर्तियों की बरण बीकी पर के ये लेख हैं। अक्षर बिस जाने से किसी २ जगह पढ़ा नहीं जा सका।

क यह लेख सफण मूर्ति पर है।

### [ < 3 ]

### [2128]\*

संग १५१० वर्षे ज्येष्ट सुदि ए जोंमे श्रावक मूजी श्राविका सपूरी श्राण फालू श्राण रतनाई पुएयार्थ श्रीवासपूज्यचतुर्मुखविंवं कारितं प्रणश्रीखरतरगत्ने श्रीजिनहर्पसूरिजिः॥

### पञ्चतोधियों पर।

[2129]

संग १५१० वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ शनौ श्रोमाल इगा मंत्री वानर जार्या वोकमदे सुन मेला जाग लामी सुग धनणल राजा वडुवादेवसी जाग सिहतैः पितापितामहिनिमित्तं श्रीश्रादिनाथ पंचतीर्थी विंवं काग श्रीपूर्णिमापके श्रीवीरप्रजसूरियहे श्रीकमलप्रजसूरीणाः सुपदेशेन प्रतिष्ठितं ॥ १ मोरवाड़ा वास्तव्य ॥

#### [2130]

॥ संवत् १५१७ वर्षे आपाढ सुदि ३ गुरौ श्रीश्रीमाञ्ज्ञातीय व्यण । वस जाण राज् सुण बाडणेन सुत माडणयुतेन पितृव्यहादाश्रेयसे श्रीश्रेयांसाविंवं पूर्णिमाण श्रीगुणधीरस्रिणाः सुपदेशेन कारितं प्रनिष्ठितं विधिना माजली वास्तव्य ।

#### [ 2131 ]

॥ ॐ॥ संवत् १५१० वर्षे माह सु० १० जकेशवंशे गोखवहा गोत्रे सा० समरा पुत्र महिराज जायी रोहणी तत्पुत्र साह सधारेण श्रीद्यजिनंदन विवं कारिनं प्रतिष्टिनं श्री खरतरगहे श्रीजिननद्मसूरिपटे श्रीजिनचंद्रस्रिजिः प्रतिष्टिनं ॥

### [2182]

संवत् १५१३ वर्षे मार्गशीर्ष वदि ११ वटहरा गोत्रे साट नीमापेमी पुत्रेण माट मृखाकेन

क्ट्रिय चौमुयज्ञी पर खुना हुला है।

# [ 48 ]

पुत्र समरा विश्वितं विष्रित्वार्वित्वार्वित्वते स्वपुण्यार्थं श्रीसुविधिनाथ विवं कारितं प्रतिष्ठितं व श्रीजिनचंडसूरिजि:॥

[2133]

॥ संवन् १५३४ वर्षे चैत्रविद १० रवी ॥ श्रीठिएसवंशे ॥ सा० ठाकुर जा० रानादे पुत्र सा० सिहदे सुश्रावकेण जार्या सूरमदे पुत्र खाखण जातृ सा० जेसा वीकम सिहतेन सः श्रेयोर्थं श्रीसुमितनाथ विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीपूर्णिमापके श्रीसूरिनिः ॥

### [2134]

सं० १५६० वर्षे वैशाखसुदि ३ बुधवारे ऊ० ज्ञातीय सा० ईना जार्या रूपणी पू० पूनी प्रा० धांधखदे पितृमातृश्रेयोर्थ शीतखनाथ विंबं कारितं प्रतिष्ठितं जाषडीया। ज० श्रीगुण पंडस्रुरिजिः॥

### [2135]

संयम् १६२५ वर्षे ज्येष्ठसुदि १० दिने ककेशवंशे चोपड़ागोत्रे मण ग्रणराज तर्ष्य मण चांपसी नरपुत्र सण सुरताण वर्ष्टमान सण श्रिम्सी जार्या कजडिमदेव्या श्रीशांतिनाय विवं काराणितं यापितं .....शीखरतरगष्ठे श्रीजिनजङसूरिजिः॥

## चौवीसी पर।

### [2136]

॥ संद १५१२ वर्षे ज्येष्टवित ए गुरो श्रीश्रीमालङ्गातीय श्रेष्ठ कृंगर जाव वींकलं मुण् दाघा राष्ट्र बटलं सुष्ट लृणाकेन नाव चमकृ सुष्ट मृला जोजा पोला वयरसीयुतेन स्वश्रेयोर्षे ध्रीस्वितिवाद्यादिजीविनन्त्रामिचनुर्विज्ञतिषद्यः श्रीपूर्णिमापके श्रीगुणसमुद्रसूरीणामुष्टेयंत कर्षात्रः प्रतिष्टितश्च विविना श्रीर्जूयान् सीणीजयामे ॥ [ {4]

## हींकार यंत्र पर। [2137]

॥ संवत् १५५० वर्षे धपलक वास्तव्य जावसी रमादे सुत कान्हा जायी नाई पुत्री ... श्रीसिद्धचकपटः कारितः ॥

त्र्याचार्थ के मूर्त्ति पर। [2138]

ॐ संवत् १४ए२ वर्षे फाल्गुण विद १ दिने श्रीसागरचंडाचार्यमूर्ति प्रतिष्टितं श्रीखर-तरगन्ने श्रीजननद्रसूरिनः ककेशवंशे घु ...गोत्रे साण .....पुत्र साण राखी ॥

# श्री संभवनाथजी का मंदिर।

त्रश्रह्त । [ 2139 ] ≠

- (१)॥ ॐ॥ अर्ह्॥ स्वस्ति श्रीस्तंत्रनपार्श्वनाथपादक हपट्टमेन्यः॥ प्रत्यकः कहपतृक्तः स्त्रिजगद्धपितः पार्श्वनाथो जिनेद्धः श्रीसंघ स्येप्सितानि प्रथयतु स सदा शकचका
- (२) जिवंद्यः । प्रोत्सर्पति प्रकामातिशयिकशलया मंगलश्रीफलाल्याः स्फूर्जिर्द्धमार्थि विल्लो यदनुपमतमध्यानशीर्षं श्रयंत्यः ॥ १ ॥ श्रीशांतितीर्थकरवासरेश्वरः सुप्रा

<sup>्</sup>यह मंदिर की प्रशस्ति पीछे पापाण में खुदी हुई है। यह भी गद्यपद्यमय ३५ ५ कियों का एक वड़ा छेख है। इसकी लक्ष्याई २ पुत्र शा इब और चौड़ाई १ फुट ७ इब है। यह भण्डारकर साहेव के १६०४-५ और १६०५-ई के रिपोर्ट के ए० ६६ नं० ५२ में प्रथम प्रकाशित हुआ था; परन्तु सम्पूर्ण नहीं था। G. O. S. No. 21 के परिशिष्ट नं० ३ में सम्पूर्ण छवा है।

- (३) तमाविष्कुरुतां स्फुरद्युतिः । यस्य प्रतापादशिवक्तपाक्तये पुण्यप्रकाशः प्रसता सर्वतः ॥ १ ॥ कल्याणकल्प्हुममेरुभृमिः संपल्लतोल्लासनवारिवाहः । प्रजावरलाः विवरोहणाद्यः श्री
- (४) संजवेशः शिवतातिरस्तु ॥ ३ ॥ प्रासादित्रतये नत्वा मूलनायत्रयं मुदा। सनग्रम् मिवाध्यक्तं प्रशिंत रचयाम्यहं ॥ ४ ॥ यत्प्राकारवरं विलोक्य बिलनो म्खेष्ठावनीय अपि प्रोयत्सेन्यसहस्रप्तप्रदेनिदं गेहं हि
- (॥) गोस्तामिनः । जग्नोपायवसा वदंत इति ते मुंचंति मानं निजं तच् श्रीजैसम्रोहः नाम नगरं जीयाज्जनत्रायकं ॥ ॥ वंशो यद्यज्जनायकैर्नरवरैः श्रीनेमिक्रणाहिः जिर्जनमेन प्रवरायदातिनकरेरत्य
- (६) द्विमण्यतः । तेनास्ते खन्नते ग्रणं त्रिज्ञवनं सन्नादतो रंजयेत् कोवा ह्युत्तममानिते।

  त जपति दशयापदं सर्वतः ॥ ६ ॥ श्रोनेमिनारायणरीहिणेया प्रःखत्रयात् त्रातुमि ।

  पिकामं । परोदिनाः श्रीषु
- ं र्योत्तरास्ते स् वर्णनीयो यञ्जानवंशः ॥ १०॥ तस्मिन् श्रीयाद्ववंशे । राजक्षीः स्ट्रेस्ट्रस्यानस्तिसंहराजसश्रीङ्दाराजसश्रीघटासंहमूसराज पुत्रदेवराजनामाः सं स्टानोस्वन् । त
  - ् नेभ्देसरी राज्ञ केमरीव पराक्रमी। वैरिवारणसंह।रं यश्चकारासिदंष्ट्रया॥१॥ श्री एकेसिराज्ञम्सुरस्वच् श्रीखळाणो ज्यतिर्विद्यस्यणकक्तोषण्वार्च श्रीक्रणः राक्ष्मणा । दासा
  - ा इक्स्पर स्मानं संकं स्थानं स्यानं स्थानं स्यानं स्थानं स्थानं

विरितमा निरस्यन् ॥ ३ ॥ इतश्च ॥ चंड्रकुले श्रीखरतरविधिपके ॥ श्रीवर्ध-स्रिराजो जाताः क्रमाद्र्वुदपर्वताये । मंत्रीश्वरश्रीविमलानिधानः प्राची-ंन चेलं ॥ र ॥ छ

जपुरे ये छेर्छ जराजपर्ष दि विवादे । प्राप्तं खरतर विरुद्धं जिनेश्वरास्स्रयो य तनः क्रमेण श्रीजिनचं प्रस्रिनवांगी वृत्तिकारश्रीस्तं जनपार्श्वनाघ ाश्राजय

विशुद्धादिप्रकरणकारश्रीजिनवञ्चत्रस्रिश्रीश्रंविकादेवताप्रकाशितः ीजिनदत्तस्रि श्रीजिनवेद्धस्रिश्रीजिनपतिस्रि श्रीजिनेश्वरस्रि

इस्रिश्रोजिनकुराखस्रिश्रोजिनपद्मस्रिश्रोजिनखिरस्रिशे नीजिनदासनं प्रजासिनवंनः ॥ ततः । श्रीगहखक्कीधरणे जिनो-

ः कछाणवाद्धींदशवाजिनोद्याः पाथोजहंसा अनवञ् जिनोः-प्रिराजः कलहंसा इव वजुर्जिनमताव्जे । सन्मानसहित-

तत्पद्दे ॥ ये सिद्धांतिवचारसारचतुरा यानाश्रयम् पंमिताः ीस्यूबजद्रो मुनिः । येज्यः शं वितनोति शासनसुर।

> द्वतं सौजगं ॥ १॥ श्री जज्जयंताचलचित्रक्टमांमः ेशवाक्यान्निर्मापिताः श्राद्धवरैविंहाराः॥ १॥

|   |  |  | , |
|---|--|--|---|
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
| - |  |  |   |
|   |  |  |   |

### [ 85 ]

- (१०) जासते वैरितमो निरस्यन् ॥ ३ ॥ इतश्च ॥ चंड्रकुखे श्रीखरतरविधिपक्ते ॥ श्रीवर्ध-मानाजिधस्रिराजो जाताः कमाद्वुद्पर्वताये । मंत्रीश्वरश्रीविमलाजिधानः प्राची-करद्यप्रचनेन चैलं ॥ १ ॥ श्र
- (११) णिह्स्यपाटकपुरे यैर्डुर्बनराजपर्षि विवादे । प्राप्तं खरतरिवरुदं जिनेश्वरास्स्रयो जङ्गः ॥ १ ॥ तनः क्रमेण श्रीजिनचंद्रस्रिनवांगीवृत्तिकारश्रीस्तंजनपार्श्वनाय प्रकटीकार श्रीस्त्रजय
- (११) देवस्रिशीर्षेडविद्युद्धादिप्रकरणकारश्रीजिनवद्वत्रस्रिश्रीश्रंविकादेवताप्रकाशित-युगप्रधानपद श्रीजिनदत्तस्रि श्रीजिनवेडस्रिशीजिनपतिस्रि श्रीजिनेश्वरस्रि श्रीजिनप्रवो
- (१३) धस्रि श्रीजिनचंडस्रि श्रीजिनकुशबस्रिश्रीजिनपद्मस्रिश्रीजिनविधिस्रि श्री जिनचंडस्रयः । श्रीजिनशासनं प्रजासिनवंनः ॥ ततः । श्रीगव्वक्सीधरणे जिनो-दयाः प्रकाशित
- (१४) प्राइसत्ताजिनोद्याः । कछाण्यार्द्धीद्वावाजिनोद्याः पात्रोजहंसा छजवञ् जिनो-द्याः ॥ १ ॥ जिनराजसुरिराजः कछहंसा ६व वज्राजिनमनाव्जे । सन्मानसहिन-गत्यः सदाम
- (१५) राख।श्रिता विमलाः ॥१॥ तत्पद्टे ॥ ये सिखांतविचारसारचतुरा यानाश्रयन् पंनिनाः सत्यं शीलगुणेन चैरनुकृतः श्रीस्यूलजङो मुनिः । येज्यः शं वितनोति शासनसुर। श्रीसंपदीक्षिर्य
- (१६) तो येषां सार्वजनीनमाप्तवचनं येष्वद्धनं सीजगं ॥१॥ श्रीडज्ञयंनाचखित्रकृष्टमांक-व्यपूर्जीवरमुख्यकेषु । स्थानेषु येषामु रदेशवास्यात्रिमीपिताः श्रास्वर्गिवहागः ॥ २॥ श्रणहिल्ल

- (१९) पाटकपुरप्रमुखस्थानेषु थैरकार्यंत । श्रीक्ञानरत्नकोशा विधिपक्तश्राद्धसंघेन ॥३॥ मंमपङ्गगप्रव्हादनपुरतल्वपाटकादिनगरेषु । येर्जिनवराविवानां विधिप्रतिष्ठाः क्रियंते स्म ॥ ४ ॥ यैर्नि
- (१७) जबुद्धानेकांतजयपताकादिका महायंथाः। पाठ्यंते च विशेषावस्यकमुख्या अपि मुनीनां ॥ ५ ॥ कर्मत्रकृतिप्रमुखयंथार्थविचारसारकथनेन । परपक्सुनीनामिष यैश्चित्तचमरकृतिः क्रिय
- (१ए) ते ॥ ६ ॥ वत्रधरवैरिसिंह्ज्यंवकदासिक्तिंन्द्रमिहपाक्षैः । येषां चरणद्वंद्रं प्रणम्यते जित्तपूरेण ॥ ७ ॥ शमदमसंयमिनधयः सिद्धांतसमुद्धपारदृश्वानः । श्रीजिनजद्धः यतींद्रा विजयंते ते
- (२०) गणाधीशाः ॥ ७ ॥ इति श्रीगुरुवएर्णनाष्टकं ॥ इतश्च ॥ श्रीमानूकेशवंशोयं वर्षती सरलाश्यः । नरमुक्ताफलं यत्र जायते जनमंडनं ॥ १ ॥ तस्मिञ् श्रीजकेशवंशे चोपकागोत्रे । सा० हे
- (११) मराजः तदंगजः सा० पूनाकस्तदारमजः सा० दोताख्यस्तरपुत्राः सा० सोहड कमेण गणदेव महिपा सा० पांचा सा० ठाकुरसिंहनामानः षट्। तत्र सा० पांचा नार्यो रूपादे तरपुत्रा इमे य
- (२२) था ॥ शिवराजमहीराजद्योद्याद्याषणनामकाः । चत्वारः श्रीचतुर्वर्गसाधकाः संित पांचयः ॥ १ ॥ एतेषां जगिनी श्राविका गेली । तत्र सा० शिवा जार्या सूहवदे त्योः पुत्रः थिराख्यः पुत्री हीराई
- (१३) महिरा जार्या महघलदे तयोरंगजाः सादा सहसा साजणाख्याः सुते नारंगदेवहही. नाम्न्यौ । लोलाजार्या लीलादे पुत्रौ सहसपालमेलाकौ पुत्रो लषाई । लाषण जार्या लपमादे तदारमजाः

- (१४) शिखरा समरा मालाख्याः ॥ इत्यादिवरिवारेण संयुताः श्रावका इमे । कुर्वति धर्म-कार्याणि शासनोन्नतिहेतवे ॥ १ ॥ विक्रमवर्षचतुर्दशसप्ताशोतौ विनिर्ममे यात्रा । शत्रुंजयरैवतगिरितीर्थे संघा
- (१५) न्वितैरेजिः ॥ १ ॥ पंचम्युद्यापनं चके वत्सरे नवतौ पुनः । चतुर्जिर्वाधवैरेजिश्चतुर्धा धर्मकारकैः ॥ ३ ॥ अघ संवत् १४ए४ वर्षे श्रीवैरिसिंहराज्वराज्ये श्रीजनजङस्रीणा-मुपद्शेन नवीनः प्रासा
- (१६) दः कारितः । ततः संवत् १४ए७ वर्षे कुंकुमपत्रिकािनः सर्वदेशवास्तव्यपरः सहस्र श्रावकानामंत्र्य प्रतिष्टामहोत्सवः सा० शिवायैः कारितः । तत्र च महिस श्रोजिन-जदसूरिनिः श्रीसंज्ञवनाथ प्रमु
- (१९) खिंवानि २०० प्रतिष्ठितानि प्रासादश्च ध्वजशेखरः प्रतिष्ठितः । तत्र श्रीसंज्ञवनाथो मूलनायकरवेन स्थापितः । तत्र चावसरे सा० शिवामिहरालोलालापणश्राद्धेः दिन ७ साधिमेकवारसव्यं कृतं राज
- (२०) ख श्रीवैरसिंहेन साकं श्रीसंघो विविधवस्त्रेः परिधापितः। राजलश्रीवेरसिंहेनापि चस्वारस्ते वांधवाः स्ववांधववद्धस्त्रालंकारादिदानेन सम्मानिता इति ॥ श्रय जिन-पतिपार्श्वो राजतां यस्प्र
- (१ए) सादात् सकखसुक्ततकार्यं सिध्यति ध्यायकानां । जिनकृशसमुनींझास्ते जयंतु त्रिलोक्यां खरतरविधिपक्ते तन्त्रते ये सुम्वानि ॥ १ ॥ सरस्यामित्र रोदस्यां पुम्पदंते। विराजतः । इंसवन्नं
- (२०) द्तासावत् प्रासादः संजवेशितुः ॥ १ ॥ प्रामाद्कारकाणां प्रासाद्विधिप्रितिष्टितिः कराणां । स्रीणां श्राष्ठानां दिने दिने वर्छनां संपत् ॥ ३ ॥ नेवापे विजगजनात्र जिन्दोर्वेच्श्रंगमृखे स्थिता

- (३१) दंडव्याजभृतस्त्रयः सुपुरुषा त्र्यामंत्रयंति ध्रुवं । प्रेंखोलद्ध्वजपाणिजी रणरणदंशिक नादेन तत् प्रासादित्रतयं त्रिलोकतिलकं वंदे मुदाहं त्रिधा ॥ ४ ॥ प्रासादित्रयं नंद्यात् त्रिलोकीतल
- (३१) मंडनं । त्रिविधेन त्रिधा शुख्ला वंदितं त्रिजगडजनै: ॥ ५ सौनाग्यनाग्यनिध्यो सम विद्यादायकाः कविगजेंद्राः । श्रीजयसागरग्रको विजयेते वाचकगरिष्ठः॥६॥ तच्चिष्यो वा
- (३३) चनाचार्यो वर्त्तते सोमकुंजरः। प्रशस्तिर्विहिता तेन वाचनीया विचक्त्रणैः॥॥॥ श्रीः॥श्रीः॥श्रीः॥ खिखिता च पंज्ञानुप्रजगणिना ॥ सर्वसंख्यायां किवतानि ३३॥ शुनं जवतु संघस्य
- (२४) ॥ ७ ॥ जिनसेनगिषश्चात्र चैत्ये कार्षीद् बहुद्यमं । सूत्रभृच्शिवदेवेन प्रशित्त्रहरः कारि च ॥ १ ॥ प्रासादे क्रियमाणेष्य बहुविद्नोपशांतये । विक्रानं रचयामार्स जिनसेनो
- (३५) महामुनि:॥१॥ शुनं।

## पडिका पर।

[2140]#

संवन् १५१० वर्षे वैशापसुदि १० दिने राजलश्रीवयरसिंहपुत्रराजलश्रीचाचिगदेवित्रवः राज्ये चोपडा गोत्रे सा० सिवराजमहिराजलोलाबांधव सं० लाषणसुश्रावकेण सं० शिंग सं० सहसा सं० सहजपाल सा० सिवरा सा० समगामालासहणाकुंरापौत्रश्रीकरण उदयकरणप्रमुलः

ग्रह पहिका पीले पापाण पर खुटी हुई है। इसकी लम्बाई अन्दाज़ पा फुट और चौड़ाई ४॥ फुट है और इन स्म पहिकां ग्रंग प्राप्त एकही त्यह की कारीगरी है।

# तपपद्यिका पर ।

[2144]\*

(सिरोभाग में)

(१) ..... रत्नमूर्त्तिं गणि ॥ वाण जितसेन गणि। पंण हर्पजङ्गणि। मेरुषुंदर गणि जयाकरगणि जीवदेव ग .....

(मध्यभाग में)

| ( ॐ कार्त्तिक) विद        | (ॐ) मार्गशीर्घ वदि ॥                |
|---------------------------|-------------------------------------|
| ( ५ नाणं सं) जवस्स उ १    | य जम्मो सुविहिस्स <b>उ</b> १        |
| (१२ चवणं ने) मिस्स छ १    | ६ दिक्ला सुविहिस्स                  |
| (११]जम्मो प) जमस्स च १    | रo दिक्ला वद्धमाणस्स उ <sup>१</sup> |
| ं (१२ दिवेखा) पंजमस्स ज १ |                                     |
|                           | ॐ मार्गशीर्ष सुदि॥                  |
| ( ॐ का) त्तिंक सुदि।      | १० जम्मोद्यरस्स उ                   |
| (३ ना)णं सुविह्स्स् , ज १ | ११ दिक्ला अरस्स ् उ १               |
| (११) नाणं व्यरस्स उ १     | ११ नाणं निमस्त 🔭 🔊 🔊                |

<sup>🔅</sup> यह तपपट्टिका पीले पापाण में खुदी हुई है। इसके शिरोभाग के दोनो तरफ का कुछ २ अंश टूट गया है। इसकी त्रमाई २ फुट १० इञ्च और चौड़ाई १ फुट १०॥ इञ्च है। इसमे वांये तरफ प्रथम २४ तीर्थंकरो के स्थवन, जनम, दोशा औ ज्ञान चार कल्याणक की तिथियां कार्त्तिक वदि से आश्विन सुदि तक महीने के हिसाव से खुदी हुई हैं। इसके बाद तीर्थ करी के मोश कल्याणक तिथियां भी महीनेवार हैं। दाहिने तरफ प्रथम ६ तपों के कोठे वने हुये हैं। फिर इनके नियमादि खुदे हुये हैं। हार्व नोचे वज्रमध्य और यवमध्य तथों के नकरो हैं और एक तरफ श्रीमहावीर तथ का कोठा खुदा हुआ है और इन सभों के नीचे हो बंद में लेख हैं। जो अंश ट्र गये हैं, उनकी पूर्ति () में दी गई है। आबू तीर्थ में भो ऐसा पंच कत्याणकों का महीतेवार लेख हैं। लेख के पोप सुदि में '११ नाणं अभिनंदणस्स' और '१४ नाणं अजियस्स' खुदे हैं। ये भ्रम हैं। अंक '११' के वहले '१४' और

<sup>रत्रश्र'</sup> के स्थान पर '११' होना चाहिये ।

## जैसलमेर-श्री संभवनाथ मंदिर तपपदिका (नं० २१४४)

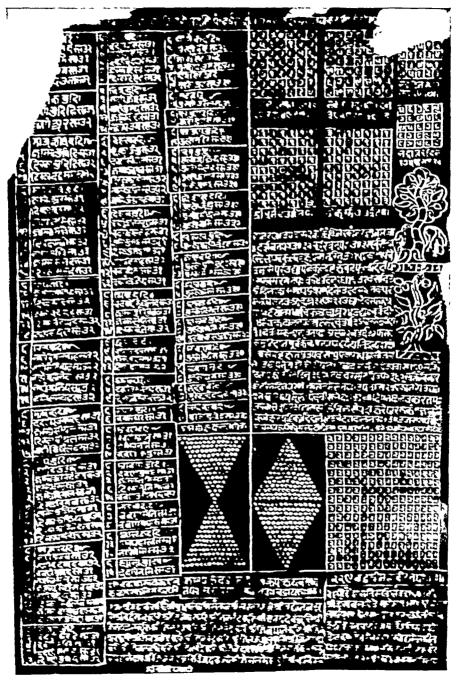

SHRI SAMBHAVANATH TEMPLE-JAISALMER.

# [ १३ ]

|                                       | _        | -                                             |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| ११ जम्मो मह्यस्स                      | ত        | ॐ माघ वदि ॥                                   |
| ११ दिक्खा मिह्नस्स                    | च १      | ६ चवणं पजमप्पह्स्स ज र                        |
| <b>११ नाणं म</b> ह्य <del>िस</del> ्स | उं ३     | ११ जम्मो सीयबस्स उ र                          |
| १४ जम्मो संजवस्स                      | ভ        | <b>१</b> २ दिक्ला सीयल्स्स                    |
| रथ दिक्खा संजवस्स                     | ত হ      | १५ नाएं सिद्धं नवस्स उ १                      |
|                                       |          | berrennende .                                 |
| ॐ पोप विद् ॥                          |          | ॐ माघ सुदि ॥                                  |
| १० जम्मो पासनाहरस                     | ਰ !      | २ नाणं वासुपुज् <del>ञस्</del> स <b>उ</b> १   |
| रर दिक्ला पासस्स                      | ত ই      | १ जम्भो अजिनंदणस्स उर                         |
| रश जम्मो चंदप्पहस्स                   | ਰ ₹      | ३ जम्मो धम्मस्स ें छे १                       |
| १३ दिक्ला चंदप्पहस्स                  | उ १      | ३ जम्मो विमलस्स छ र                           |
| रध नाणं सीयबस्स                       | ত হ      | ध दिक्खा विमल <del>स्</del> स ज १             |
|                                       |          | ण जम्मो अंजियस्स उर्र                         |
| ॐ पाय सुदि ॥                          |          | ए दिक्खा अजियस्म 🔧 छ १                        |
| ६ नाणं विमखनाइस्स                     | ভ হ      | ११ दिक्ला अजिनंदणस्स उ १                      |
| ए नाणं संतिनाहस्स                     | छ १      | <b>४३ दिक्ला धम्मना</b> हस्स <sup>े</sup> छ १ |
| ११(१४) नाणं अजिनंदण                   | र्स ज १  |                                               |
| <b>१४(११) ना</b> णं ऋजियस्स           | त उ१     | ॐ फाग्रुण वदि ॥                               |
| <b>१</b> ५ नाणं धम्मनाह्स्स           | ত १      | ६ नाणुं सुपासस्स छ १                          |
|                                       | <u>.</u> | ९ नाणं चंदपहस्त ज़ १                          |
|                                       |          |                                               |

| ए चवणं सुविहिस्स                   | ত্ত | ₹        | 🕉 चैत्र सुदि ॥                        |          |   |
|------------------------------------|-----|----------|---------------------------------------|----------|---|
| <b>११ ना</b> षं जसनस्स             | ত্ত | ३        | ३ नाणं कुंथस्स                        | ਰ        | á |
| ११ जम्मो सिद्धं जवस्स              | ভ   | ?        | ११ नाणं सुमयस्स                       | ਰ        | इ |
| <b>१र्थ</b> नाणं सुवयस्स           | ভ   | घ        | <b>१३ जम्मो वीरस्स</b>                | ত্ত      | ţ |
| <b>१३ दिक्ला सिक्नं</b> जवस्स      | ভ   | হ        | १ <b>५ नाणं</b> पजम <del>स्</del> स   | ত        | য |
| १४ जम्मो वासुपुन्जस्स              | ত্ত | 3        |                                       |          |   |
| १५ दिक्खा वासुपुज्जस्स             | ভ   | 3        | 🕉 वैशाख वदि॥                          |          |   |
| -                                  |     |          | ५ दिक्ला कुंशुस्स                     | <b>ज</b> | र |
| ॐ फाग्रण सुदि ॥                    |     |          | ६ चवणं सीयसस्स                        | उ        | 3 |
| १ चवणं श्ररहस्स                    | ভ   | 3        | १३ जम्मो श्रांपतस्स                   | ভ        | ? |
| <b>ध चवणं म</b> ख्लिस्स            | ত্ত | \$       | १४ दिक्ला त्र्राणंतस्स                | ਭ        | र |
| <b>ण चवणं संजवस्स</b>              | ভ   | <b>?</b> | १४ नाणं श्रणंतस्स                     | ত্ত      | Ą |
| <b>१२ दिक्खा सुवयस्स</b>           | ত্ত | হ        | १४ जम्मो कुंथुनाहस्स                  | ত্ত      | 3 |
|                                    |     |          | Calladia (mainaline)                  |          |   |
| ॐ चैत्र वदि॥                       |     |          | ॐ वैशाख सुदि ॥                        |          |   |
| <b>ध चव</b> णं पास <del>स्</del> स | ভ   | <b>?</b> | ४ चवणं छजिनंदणस्स                     | ਰ        | 3 |
| <b>४ ना</b> णं पासस्स              | ভ   | ३        | <b>७ चव</b> णं धम्मनाहस्स             | ভ        | 3 |
| <b>८ चवणं चंद</b> प्पह्स्स         | ভ   | <b>?</b> | <b>ण जम्मो सुम</b> इस्स               | ত্ত      | * |
| <ul><li>जम्मो रिसहस्स</li></ul>    | ভ   | <b>?</b> | <b>७ दिक्</b> खा सुम <del>इस</del> ्स | ত্ত      | ζ |
| <sub>ए</sub> दिक्खा रिसह्स्स       | 3   | হ        | र <b>० नाणं वीर</b> स्स               | ਗ        | Ą |

# [ **શ્** ]

| ११ चवणं विमलस्स                                                           | ভ               | 3        | ॐ श्रावण वदि ॥                                                                                                    |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| १३ चवणं छाजियस्स                                                          | ভ               | 3        | <b>७ च</b> वणं अणंतस्स                                                                                            | ত্ত    | ξ        |
|                                                                           | -               |          | ण जम्मो नमिस्स <sup>ं</sup>                                                                                       | ভ      | ₹        |
| ॐ ज्येष्ट वदि ॥                                                           |                 |          | ए चवणं कुंथुस्त                                                                                                   | ত্ত    | ζ        |
| ६ चवणं सिद्धंनवस्स                                                        | ভ               | ₹        |                                                                                                                   |        |          |
| ण <sup>ः</sup> जम्मो मुणिसुइय                                             | ভ               | 3        | ॐ श्रावण सुदि ॥                                                                                                   |        |          |
| १३ जम्मो संतिस्स                                                          | ভ               | 3        | १ चवणं सुमइस्त                                                                                                    | ভ      | ٠ ۲      |
| १४ दिस्का संतिस्स                                                         | ভ               | হ        | <b>ए जम्मो न</b> मिस्स                                                                                            | ভ      | 3        |
| -                                                                         |                 |          | ६ दिस्का नेमिस्स                                                                                                  | ਭ      | ষ        |
| ॐ ज्येष्ठ सुदि ॥                                                          | -               |          | १५ चवणं मुणिसुवयस्स                                                                                               |        | ٠        |
| ए चवणं वासुपुज्जस्स                                                       | ভ               | र        |                                                                                                                   |        |          |
| •                                                                         |                 | _        |                                                                                                                   |        |          |
| ११ जम्मो सुपासस्स                                                         |                 |          | ॐ जाड्वा वदि॥                                                                                                     |        |          |
| <u> </u>                                                                  | ভণ              | र        | ॐ नाड्वा वदि ॥ -<br>७ चवणं संतिस्त                                                                                | ভ      | ₹        |
| ११ जम्मो सुपासस्स                                                         | ভণ              | र        | _                                                                                                                 | ত<br>ত |          |
| ११ जम्मो सुपासस्स                                                         | ভণ              | र        | 9 चवणं संतिस्त <sup>्</sup>                                                                                       |        |          |
| ११ जम्मो सुपासस्स<br>१३ दिस्का सुपासस्स<br>——                             | <b>जप</b><br>जप | <b>₹</b> | 9 चवणं संतिस्त <sup>्</sup>                                                                                       |        |          |
| ११ जम्मो सुपासस्स १३ दिस्का सुपासस्त —— ॐ आषाङ वदि ॥                      | ভণ<br>ভণ :<br>ভ | र<br>ष्ट | ७ चवणं संतिस्त <sup>ः</sup><br>ए चवणं सुपासस्त                                                                    | ব      | ₹        |
| ११ जम्मो सुपासस्स  १३ दिस्का सुपासस्स  ——  ॐ आषाङ वदि ॥  ४ चवणं उसजनाहस्स | ভণ<br>ভণ :<br>ভ | र<br>ष्ट | <ul> <li>उ चवणं संतिस्त</li> <li>ज चवणं सुपासस्त</li> <li>ॐ श्रासोज विद ॥</li> <li>१३ गव्जापहार वीरस्त</li> </ul> | ব      | <b>ર</b> |
| ११ जम्मो सुपासस्स  १३ दिस्का सुपासस्स  ——  ॐ आषाङ वदि ॥  ४ चवणं उसजनाहस्स | ভণ<br>ভণ :<br>ভ | र<br>ष्ट | <ul> <li>उ चवणं संतिस्त</li> <li>ज चवणं सुपासस्त</li> <li>ॐ श्रासोज विद ॥</li> <li>१३ गव्जापहार वीरस्त</li> </ul> | ত      | <b>ર</b> |

[ १६ ]

# इति चवेण जम्म दीका ज्ञानक ह्याणकानि समाप्तानि।

|        | <b>Y</b>                                        |
|--------|-------------------------------------------------|
| `      | ॐ चैत्र सुदि ॥                                  |
| ত ই    | <b>५ मुक्तो श्राजयस्म</b> उ ३०                  |
|        | ्य मुको संजवस्स उ ३०                            |
|        | <b>५ मुको श्र</b> णंतस्त उ २०                   |
| ভ ३০   | ए मुको सुमइस्स उ ३०                             |
|        | •                                               |
| ۲      | ॐ वैशाख वदि॥                                    |
| ভ ২০   | १ मुक्तो क्रंथ <del>ुर</del> स उ <sup>३०</sup>  |
|        | २ मुको सीयलस्स उ 🕫                              |
|        | १० मुक्ते निस्स उ ३०                            |
| ज ६    | entrease annual sections                        |
|        | ॐ वैशाख सुदि॥                                   |
|        | 9 मुक्तो श्र <b>निनंदनस्त</b> ३०                |
| ত ३০   | <del></del>                                     |
|        | ॐ ज्येष्ठ विद् ॥                                |
|        | <sup>9</sup> मुक्तो मुणिसुद्वयस्त <sup>३०</sup> |
| ত্ত ২০ | १३ मुको संतिस्स उप ३०                           |
|        | ভ ২০                                            |

ॐ ज्येष्ठ सुदि॥ थ मुक्तो धम्मस्स च ३०

ॐ स्थापाढ विद्।। ७ मुक्तो विमुष्टस्स छ ३०

ॐ श्राषाढ़ सुदि ॥ ए मुक्तो नेमिस्स छ ३० १४ मुक्तो वासपुजस्स ३०

ॐ श्रावण वदि ॥

|            |   |          |      | -  |     |            |
|------------|---|----------|------|----|-----|------------|
| ٤          | २ | 3        | ઇ    | t, | દ્  | •          |
| છ          | ય | Ę        | 3    | ξ  | ૨   | 3          |
| · •        | ₹ | २        | 3    | 8  | -tq | . E.       |
| , <u>३</u> | R | ч        | Ę    |    | Ę   | 2          |
| ===        | e | <b>!</b> | 2    | 3  | S   | Ų          |
| २          | 2 | , 8      | ٠, ح | દ્ | -3  | <b>.</b> { |
|            | Ę | 9        | . १  | 3  | 3   | 8          |

महाजड तपः। दिन १६६ पारणा ६२॥ धीः॥ ३ मुक्लो सेयंसस्स उ ३०

ॐ श्रावण सुदि ॥ ए मुक्तो पासस्स च ३०

ॐ जाड़वा विद ॥ ९ मुक्को चंदणहस्स छ ३

ॐ नाड्ना सुदि॥

ए मुक्तो सुनिहस्स उ ३०

इति मोक्तकट्याणक

| ч   | , <b>Ę</b> | • • | 6  | ξ  | १०   | , ११  |
|-----|------------|-----|----|----|------|-------|
| 2   | , E        | र्० | ११ | ٤, | Ę    | •     |
| ११  | 4          | Ę   | 9  | 2  | E    | \$c . |
| 6   | ٠.         |     | १० | ११ | ų.   | 3     |
| १०  | -{ { } }   | હ   | ŧ  | 9  |      | Ę     |
| £ . | . s        | ۷   | ٤  | १० | रुष् | •     |
| E   | Şe         | ξĘ  | ٠, | Ę  | 3    | ٤,    |

सर्वतो जडतपः। हिन ६६२ पारणा ४६ ॥ छ॥

# [ १६ ]

# इति चवेण जम्म दीका ज्ञानकख्याणकानि समाप्तानि ।

| ॐ कार्त्तिक वदि॥                      | ,     | ॐ चैत्र सुदि ॥                                |
|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|
| १५ मुक्तो वीरस्स                      | ত হ   | <ul> <li>५ मुको अजियस्त उ ३०</li> </ul>       |
| *                                     |       | <b>८ मुको संजवस्स उ</b> ३०                    |
| ॐ मागसिर वदि॥                         |       | <b>५ मुको श्र</b> णंतस्त उ <sup>३०</sup>      |
| ११ मुक्तो पजमस्त                      | ভ ३০  | ए मुको सुमइस्स उ 🕫                            |
| <b>Salangs</b> Associated in American |       | •                                             |
| ॐंमागसिर सुदि ॥                       |       | ॐ वैशाख वदि ॥                                 |
| १० मुक्तो अरस्स                       | ভ, ३০ | १ मुको कुंथुस्स उ ३०                          |
| Salings survives                      |       | १ मुको सीयल <del>स्</del> स उ <sup>३</sup> ग  |
| ॐ माइ वदि॥                            |       | १० मुस्को निमस्स छ ३०                         |
| <b>१३ मुको उस</b> नस्स                | च ६   |                                               |
| Marine Commissions                    |       | 🕉 वैशाख सुदि॥                                 |
| ॐ फाग्रुण वदि ॥                       |       | <b>७ मुक्तो श्र</b> तिनंदनस्त ३०              |
| ७ मुको सुपासस्स                       | ভ ३০  | unassa Statisticano                           |
| -                                     |       | ॐ ज्येष्ठ विद्॥                               |
| ॐ फाग्रण सुदि॥                        |       | <sup>9</sup> मुको मुणिसुद्वयस्त <sup>३०</sup> |
| रश् मुक्तो मिह्नस्स                   | ভ ३০  | १३ मुको संतिस्स उप ३०                         |



|    | - |     |   |   |
|----|---|-----|---|---|
| 1  | २ | 3   | 8 | 4 |
| 3  | ક | ų   | १ | 3 |
| ٠, | १ | ર   | ३ | 8 |
| 2  | 3 | ષ્ઠ | ч | 8 |
| 8  | 4 | 8   | ર | 3 |

न्न दिन उए

| 3  | १ | 1 8 | 18 | 18 | 1 8 | 1 8            |
|----|---|-----|----|----|-----|----------------|
| १  | १ | 8   | 2  | 8  | 8   | 8              |
| १  | १ | १   | १  | 8  | 8   | 8              |
| 8  | १ | 8   | ?  | 2  | 8   | 8              |
| १  | १ | 8   | 0  | 8  | १   | 8              |
| १  | 8 | १   | १  | १  | 8   | 8              |
| 8  | 8 | १   | १  | १  | 8   | 8              |
| 8  | 8 | ₹.  | १  | १  | 8   | <del>-</del> و |
| \$ | 8 | १   | 8  | 8  | १   | 3              |

श्रीधर्म चतुर्थ तपः।

| 1 4 | 1 4 | •  | 16 | 8  |   |
|-----|-----|----|----|----|---|
| •   | 6   | 3  | وع | Ę  | - |
|     | 13  | 8, | •  | ٤  |   |
| 8   | •   | 4  | ٤  | ٥, |   |
|     | 8   | 4  | 4  | 9  |   |

जडोत्तर दिन १९५ पारणा २५

| -   |     |   |     |     |     |    |  |
|-----|-----|---|-----|-----|-----|----|--|
| 3 8 |     | 1 | 1 8 | 1 8 | , १ | 18 |  |
| १   | १   | 8 | १   | 8   | 1 8 | 2  |  |
| 1   | १   | १ | १   | १   | ं १ | 2  |  |
| 8   | १   | १ | १   | 2   | ٦٤  | 2  |  |
| 1 8 | १   | 2 | १   | १   | , 8 | 1  |  |
| १   | १   | १ | १   | 0   | 8   | ?  |  |
| 2   | १   | १ | १   | १   | 8   | 1  |  |
| १   | १   | १ | १   | ٤   | 2   | 1  |  |
| 8   | १११ |   | 8   | १   | 2   | 3  |  |

श्रीकर्म चतुर्थः तवः॥

### [ 50]

- (१) झानतपः । उपवास ३ शक्तिं विना एकांतर झानपूजा
- (२) ॥ दर्शननपः । छ० ३ ॥ चारित्र तपः । छ०३ पूर्वरीत्या
- (३) । सोनास्य कष्टपष्ट्रहा एकांतरित उ० १५ एका० १५ चे
- ( ४ ) जमासे परं ज्यापने कल्पच्हां बनफलादि दीव०
- ( ए ) ॥ समवसरण तपः । वर्ष ४ । दिन १६ । १६ जपवास निही
- (६) श्रांबिल एकामणा । पर्युपणा दिने जपवासः ॥ तथा पर
- ( ७ ) म सूपण तपु छाचाम्ख ३२ पा० ३२ उद्या० देवस्य भूप
- ( ७ ) णानि दीयंने ॥ धर्मेचकु आचाम्ब २४ उद्या० चकं दी०
- ( ए ) ॥ धर्मेचकवालतपः । अष्टम २ चतुर्घ ३७ पारणे सुनिदा
- (१०) नं । वत्रीस कल्याण ज तपः । श्रप्टम १ चतुर्घ ३१ पारण
- (११) क मुनिदानपूर्वकं च। एतत्तपा द्रयं दाखिद्रनाशकं।
- (११) असोगवृक्तपु जपवास १९ एका० १५ आसोज मा
- (१३) से ॥ ज्यापने अशोको दीयते ॥ तथा ठमासो तपि जपवास १०० सार्के
- (१४) विना एकांतरित दिन ३६०॥ तथा वरसी ति उप० ३६० साक्त विना ए
- (१५) कांतरित दिन ७२०॥ तथा पंच मेरु तपः जपवास १५ एकांतरे। ज्या।
- (१६) पने स्वर्णमय मेरु । पंचवीस नेदः । क्रांतादि ॥ तथा नवकार तपः
- (१९) उपवास ३० एकांतरे । सक्तिं विना संपदाक्तरे पारणकं ॥ ज्ञानार्धे
- (१७) स्वर्णीक्र पिंटकादि दानं तथा चंदणवालातपः ३ उ० उजमण्य स्वर्ण
- (१ए) रूप्यमय सूर्य को माला दीयंते ॥ असुत्यष्टमी जङ आहे आहमे ত০ ৪ তক্তবা मोदकं।

00000.000000000

कृष्णपद्गे वज्रमध्य तपः॥ स्यायनः॥ छ॥

शुक्क**पद्दे यवमध्य** तपः॥ चन्द्रायणः॥ छ॥

| ٦              | २            | २            | २        | ર        | २    | ર            | ं २      | २              | २                | २        | ે ર          | , २ | २        | २              |
|----------------|--------------|--------------|----------|----------|------|--------------|----------|----------------|------------------|----------|--------------|-----|----------|----------------|
| ર              | २            | २            | ર        | २        | ર    | २            | २        | २              | २                | ર        | ર            | २   | २        | २              |
| 3              | <del>-</del> | २            | २        | ર        | ર    | २            | , २      | २              | २                | २        | , २          | २   | २        | २              |
| २              | ર            | <del>२</del> | <b>~</b> | २        | २    | ર            | २        | ) <sub>2</sub> | २                | २        | , <b>२</b>   | २   | २        | २              |
| २              | २            | २            | २        | ર        | २    | २            | २        | , २            | २                | २        | २            | ३   | २        | २              |
| २              | २            | २            | २        | २        | ર    | २            | <b>२</b> | २              | <b>ર</b>         | २        | २            | २   | 2        | २              |
| २              | २            | २            | २        | २        | २    | २            | 2        | ş              | , २              | २        | ' २          | , २ | 2        | २              |
| २              | २            | २            | 2        | <b>ર</b> | २    | २            | , २      | , २            | २                | ٦.       | २            | 2   | २        | २              |
| २              | ३            | , २          | 2        | <b>ર</b> | 2    | २            | ર        | , २            | ર                | <b>ર</b> | ર્           | 2   | <b>ર</b> | 3              |
| २              | २            | , २          | ٦        | २        | २    | २            | ર        | ર              | ર                | <b>ર</b> | <b>ર</b>     | ે   | 2        | ` २            |
| ২              | २            | ` २          | 3        | <b>ર</b> | २    | 3            | २        | २              | <b>ર</b>         | <b>ર</b> | ર            | , २ | 3        | , <del>,</del> |
| ٦              | २            | <b>ર</b>     | ্<br>ব   | ২        | २    | , २          | <b>ર</b> | ₹              | ર                | <b>ર</b> | વ            | ₹   | २        | ર              |
| হ<br>          | <b>\ 2</b>   | २            | ۶,       | <b>ર</b> | २    | <b>ર</b>     | <b>ર</b> | ર<br>—         | <b>ર</b>         | ર        | <del>-</del> | २   | ર        | ર              |
| २              | 2            | <b>ર</b>     | ٦<br>_   | <b>ર</b> | २    | <b>२</b><br> | <b>ર</b> | 2              | Ę                | ર<br>ર   | <b>ર</b>     | ÷   | ર        | ٠<br>٦         |
| ् <b>२</b><br> | २            | <b>ર</b>     | 2        | ₹        | 2    | <b>ર</b><br> | ર        | 2              | २                | ર        | 3            | ર   | 5        | ર              |
| , २            | <b>! ?</b> . | ર            | २        | २        | , \$ | २            | 5        | Ę              | ~ <sup>*</sup> 2 | ₹        | २            | 2,  | ર        | 5              |

११ए व्ह भी महाबीर नपः ॥ व ॥

### ( नीचे भाग में )

- (१) ॐ॥ श्रीमहावीरतीर्थं श्रीसुधम्मस्वामिसंताने श्रीखरतरगष्ठे श्रीव्योतनस्
- (१) रि। श्रीवर्ष्टमानस्रि। श्रीजिनेश्वरस्रि। श्रीश्वनपरे । स्रि। श्री
- (३) जिनवहातस्रि । श्रीजिनदत्त स्रि । श्रीजिनचंड स्रि । श्रीजिनवि, स्रि । श्री जिने
- (४) श्वर सुरि। श्रीजिनप्रवेष सूरि। श्रीजिनक्षेत्र सूरि। श्रीजिनक्ष्य सूरि। श्रीजिनपर्म
- (॥) सृरि। श्रीजिनसम्बाध स्रि। श्रीजिनचंद्र स्रि। श्रीजिनोदय स्रि। श्रीजिन राज सृरि सुगु
- (६) रवहालंकार श्रीजननड सूरि विजय राज्ये श्री जेसलमेरु डुर्गे श्री वा<sup>चिगर</sup>
- ( 3 ) ये पृथिषीं ज्ञामित सित संवत् १५०५ वर्षे
- (६) श्री शंक्षवालगात्रे साव पेया पुत्र साव श्रासराज
- 🖙 📝 उर्एया मा॰ येता मा॰ पाता जनन्या गेली श्रावि
- २ १० / क्या वाचनाचार्य गत्नमृत्तिगणि सङ्घरे
- १११ । देवत वाः ज्ञितंमनगणि रम्यं। धर्मेन श्री त
  - ए एडिका काण्ति। बिन्तिता च पंण मेरुतुंद
  - ः र एरिता । इतमस्तु ॥ मद्भिर्वाच्यमाना चिरं नंद्यातु
  - १ ४ र्राच्यसम्ब

### [ ३३ ]

## मूर्तियों पर।

#### [2145] #

- (१) ॥ ॐ॥ संवत् १४ए७ वर्षे मार्गशीर्ष वदि ३ बुधवारे श्री क्रकेशवंशे ।
- (१) ॥ चोपड़ागोत्रे सा॰ दीतात्मज सा॰ पांचा तङ्गार्था रूपी तत्पुत्र सा॰ सिवराज महिराजलोखालाप ।
- (३) ॥ णसुश्रावकै: पुत्र थिरासद् सासद् जपालसिषराष्ट्रमुरापरिवारसहितैः कायोत्सर्गस्था
- (४) ॥ श्रीपार्श्वनायप्रिमा कारिता स्वपुण्यार्थ सा० लेखा जार्या लीखादे गुणकादे ॥ प्रतिष्टिता खर-
- (ए) ॥ तरगञ्च श्रीजिनगजसूरिपट्टे श्रीजिननडसूरिनिः ॥ श्री जैसलमेरुनमे (गरे) श्रीवैरिसिंहराज्ये ॥

### [2146] \*

- (१) ॥ ॐ ॥ संग्रथण वर्षे मार्गशीर्ष वदि ३ दिने वुधवारे श्रीक्रकेशवंशे चोपड़ागोत्रे सा दीता
- (१) रमज साव पांचा तक्कार्या रूपी तरपुकैः साव सिवराजमहिराजलालावापणसुन्नाः वकैः पुत्र घरा
- (३) सहसासहजपाबसिपरासमराष्ट्रमुरापरिवारसिहनः कायोरमर्गम्थिता श्रीमुरार्श्व प्रतिमा

ह मंदिर है। संग्लंड प्रसिद्ध भी पोर्ने पात्राण की पार्ट नरक सड़ी सकता कारोक्या मिल के बरण की की पर पर तेल सुक्त हुए हैं। मुर्त्ति तसमय ५ फुट कवी और १० फुट चौटी हैं

<sup>ं</sup> मंदिर थे रमसंटप में शहिने तस्क पी पापाण जो छहा स्वान यहा बानात्मा सनि के दशा दों में पर एक लिए एक तुना है। इत्वार्र चींटार्र यहि तक का सुन्ति के बरादर हैं।

## [ ३४ ]

- ( ध ) सुगुणालंकारिता श्रीलापण जार्या लपमादे श्राविकया प्रतिष्ठिता श्री जेससेह
- ( ५ ) महाङ्गें श्रीवयरसिंहविजयराज्ये श्रीखरतरगृष्ठे श्रीनवांगवृत्तिकारशीश्रवर
- (६) देवश्रेयोर्थं प्रकटी कारिता व्यनयदेवसूरिसंताने "अी जिनन्न इसूरिसुगुरुराज्ये॥

## पंचतीर्थियों पर।

### [2147]

सं० १२०० ज्येष्ठ विद्. गुरी देवंग पद्मी श्राविकाज्यां स्वश्रोयसे प्रतिमा कारिता प्रतिष्ठिता च श्रीदेवसूरिजिः॥

### [2148]

॥ सं० १५०ए वर्षे मार्गशिर्ष सु० ६ दिने ऊकेशवंशे साधुशाखायां प० जेता जार्या जाः व्हिएदे पुत्र सः० सदा श्रास्ट्रेन जा० सहजक्षदे पुत्रहापाथावरयुतेन श्रीसुमितिर्विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगन्ने श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिनज्ञसूरियुगप्रवरागमेः ॥ कह्याणमस्तु [ 2149 ]

संग १५१५ वर्षे माघ सुदि १४ श्रीश्रीमाछ ज्ञाण ठयण जीखर सुत हीरा जाण श्री हरस्यू सुत जानाकेन पित्रोः श्रेयसे श्रीधर्मनाथविंबं काण पूर्णिमापक्ते श्रीराजितसकस्रीण सुपदेशेन प्रतिष्टितं॥

#### [2150]

सं० १५२५ वर्षे पें।० सु० ७ सा० वण् सु० सा० पार...

### [ 2151 ]

॥ मंदन् १५७१ वर्षे वैशाख विद ६ शुक्ते । सागवाडावास्तव्य प्राग्वाट झातीय १६० द्याग्वायां मंत्र वीसाकेन जाण टीवृ सुत मंण विरसाखीखादेढाचांद्राप्रमुखकुटुंबयुतेन स्वथे यसे श्री सुमितनायविंवं कारितं श्री व्यानंदिवमक्षस्रिजः प्रतिष्टितं ॥

### चौवीसी पर।

[2152]

संवत् १५१३ वर्षे वैशाख विद ए प्राग्वाट क्ञातीय विश्व हापा जार्या रूपी सुत राणाः केन जार्या राजू सुत पेथादिकुटुंबयुतेन स्वश्रेयोर्थ श्रीकुंथुंनाथादिचतुर्विशतिपद्दः कारा-पितं प्रतिष्ठितः तपागहेश श्रीसोमसुंदरसूरिशिष्यश्रीरत्नशेखरसूरिजः॥ शुजं जवतु श्री॥

## आचार्य की मूर्ति पर।

[2153]

॥ संवत् १५३६ वर्षे फाल्युन सुदि १ दिने श्रीखरतरगञ्चनायक श्रीजिनराजसूरिपद्या संकारहारश्रीजिनजङ्सूरिराजानां प्रतिमा । श्रीसंघेन श्रेयोर्थं कारिता प्रतिष्ठिता श्रीजिन-चंड्रसूरिपद्दे श्रीजिनसमुद्धसूरिजिः ॥ श्रीकमखससहोपाध्यायशिष्यश्रीमुनिजपाध्याय "

# श्रीशांतिनाथजी का मंदिर।

प्रशस्ति।

[2154] \*

(१) ॥ ॐ॥ स्वस्ति ॥ श्रीपार्श्वनायस्य जिनेश्वरस्य प्रसादतः संतु समीहितानि । श्रीशांतिनायस्य प

<sup>्</sup>र यह लेख ४५ पंक्तियों का पीले पापाण में खुदा हुआ है। इसकी लम्बाई २ फुट ४ इञ्च और चौलाई १ फुट ४ इञ्च हैं। इस सेखका कुछ अंश भएडारकर साहेच के रिपोर्ट १६०४-५ और १६०५-६ के नंद ५४ में प्रकाशित हुआ था। यह G, O, S N0, 21 के परिशिष्ट के नंद ५ में सम्पूर्ण रूप से छुश है। यह मंदिर दो महला पत्थर का चना हुआ है। इसके नीचे तले में श्री अष्टापदर्शी

- (१) दप्रसादा किंदनानि नश्यंतु जावेच शांतिः ॥ १॥ संवत् १५७३ वर्षे मागिसर सुहि
- (३) ११ दिने श्रीजेसलमेरुमहाङुगों राजल श्रीचाचिगदेवपट्टे राजल श्रीदेवकएएं
- ( ध ) पट्टे महाराजाधिराज राजल श्रीजयतासंहिवजियराज्ये कुमर श्रीलूणकर्णयुक
- ( ५) राज्ये श्रीककेशवंशे श्रीसंखवालगोत्रे सं० श्रांवा पुत्र सं० कोचर हूया। जिण्ह कोरंटई
- (६) नगरि अनइ संखवाली गामइ उत्तंगतोरण जैनप्रासाद कराव्या। आबू जीराउक्ष श्रोसंघि
- ( प ) सुं यात्रा को धो । जिए इष्टापण इ उदारगुण इ स्त्रापण घरन उसर्व धन बोकनं देई कोरंट इकर्ण
- ( o ) नामना लीघो । सं कोचरपुत्र सं मूत्रा तत्पुत्र सं रज्ज्ञा सं हीरा। सं रज्ज्ञा जार्या सं माणिकदे
- ( ৬ ) पुत्र संव आपमञ्ज संव देपमञ्ज। संव आपमञ्ज नार्या कमखादे पुत्र संव वेशा संव नीमा संव जेठा संव पेथा
- (१०) नार्या पूनादे पुत्र संव आतराज संव मूंधराज पुत्रिका स्याणी। संव आतराजः श्रीशत्रुंजयमहातीर्थि
- (११) श्रीसंघ सहित यात्रा करी आपणा वित्त सफद्म कीथा। संव आसराज नार्या चोव संव पांचा पुत्री गेली
- (१२) जिए श्रीशत्रुं जयिगरनार आञ्चतीर्थे यात्रा की घी। श्रीशत्रुं जयादि तीर्थावत.र पाटी करावी सतोर-

रा ओर ऊपर के न्छे में श्री शांतिनाथ जी का संदिर हैं । यह प्रशक्ति अष्टापदजी के प्रदिर में लगी हुई नहीं हैं परन्तु श्री शां<sup>तिनी</sup> जो ने संदिर के वाहर में हैं ।

# जैसलमेर-श्री शांतिनाथ मंदिर प्रशस्ति ( नं० २१५४)

सादादिषानिन ऋषं उने चर्गातिः॥ स्वत्रथ्य इताषेमाग संख्वाली गम्ब उन्गता रागजिन घासाहकरा छा। आन् जी राज्ल गुनानार्थां प्रकारचन्त्रात्वस्थान्यस्थानस्य स्थाप्तात्वस्थानस्य स्थाप्तात्वस्य स्थाप्तात्वस्य स्थापत्त्रस्य स् नालीक्षीत्रस्य स्थापतात्वस्य स्थापतात्वस्य स्थापतात्त्रस्य स्थापतात्त्रस्य स्थापतात्त्रस्य स्थापतात्त्रस्य स्थ प्रसाद्धवन्त्रस्य सर्वे स्थापतात्रस्य स्थापतात्रस्य स्थापतात्रस्य स्थापतात्रस्य स्थापतात्रस्य स्थापतात्रस्य स् त्री संबत्तित्याः करी ऋष्यणे वित्तं सफल कीषा। सं०ञ्चासरा ज नायन्वेण्कैणां नाष्ट्रवीगो क्रिणेश्री शडे जयगिरनार सानुतीषियाना कीषी। श्री शां ज न्यांवितीषी वतारपाटी करावी।सा सम्बर्दिक स्त्रीने निना बने विवत्ते रावीश्री संत्वनोधन इंदेहर्श्य हार्य। समस्य बल्पाणका कत्ववीषाटी सेन्य दकरा बी।सेण्यासराजनाः यो कंण्येतासण्याताः केषतः स्त्रीणप्राष्ट्री श्रवं गया नार्तार्दःश्रीसंघसहितयात्राद्धीभीदमवरसदर्तीर्धयात्राक्तरासंगर्भस्यतेरर्ग यक्परित अरीणनवापी ऋहिना १ व्यासतीर्पकरनी प्रमानस्ताल इतप्करी विलागन न कार्यणीव **धतुंबतीचित्रकारी जापणबित सफनकी धभावती दी पड़ा सैंग्यांना एव सैंग्रिय राजसंग्याह राजसंग्याह** व्याताब्ण्डिवकार्राणेती।सँब्लकण्डनसँग्सिब्स सँग्सम्स सँग्माना संग्महणसँग्सहणस् ाषुश्ररपरिवारसहितनेश्वारत्तवकृत्तेत्वत्वराम्भवनत्तात्वराष्ट्रात्तराज्ञत्रसं**व्येताषविक्र**भिली श्रीजेसलम्हरू हमित्र्यो बरुपरमहातीर्द्यासादन राज्यासंभाष्यहर्वेषाञ्चल ग्रह्सि नास्ताबी।श्रीत्राष्ट्रपर्देशके व्यवस्थानम्भित्रस्त्री विद्यम्भवा। संब्यतानार्वामेण्सरस्ति अव त्रास्त्रात्रोक्षत्रविद्यापत्रवीर्द्रसेण्योक्षत्रात्रात्रात्रस्यक्षरे संवद्यतीर्द्यपत्रस्यात्रे स्वयस्य स्वयस्य देम्बर्य अवस्थानस्य स्वयस्य स्व उत्रतेत्वर्वेण्सवीरीव्यमान् सण्दरणारंग्वनस्य १ वयीशार्वावस्य तालीतण्यराणचार्यापरणिगेरे बाह्याद्रसारिपरिवार्यहितासण्यीद्र स्त्रीगञ्जतयिर नार्यम्याद्रतीर्धेयः गान्तीसी।समितितय ।स0बार्द्द काञ्च अपानाः १भीष्रीजनहेत्र शुरुगन नायुक्तविषयेषिमहोठबक् री युक्तियरम्। १भीष्रीजनहेत्र शुरुगन नायुक्तविषयेषिमहोठबक्तरी। गर्ववार्गा।पावदारलाष्नवकारग्रणीवारमाजोडी यह्नीनीटाहि(एकीभी।सँ०सहसमह इनाजकरीज्यस्याद्रशण्डरवीरमणम्पारणपारकरिपोमञ्जूलीचा हिएकरी घरे आद्य भ्वीद्भवरक्षेत्ररस्यसर्थतनात्या। अष्टेणदृशसाद्भविक स्मिऽऽ क्षारजगतिना विस्तर्वाणुग्रस्याणुज्ञानीरभ्रवहण्यदे स्ताअपरिकायराश्रप्रदर्भराच्या। काजसः त्रीज्ञष्रनृष्यंविकरायाविजैद्दावि९स०वेतासे०सरसतिनीगर्जिकरायीर्म्ए५८४वर्षमाग्रीमर्व ८५०रविवारेनहाराजाभिराज्यञ्ज्ञाजयतसिंहृतवाजनरत्रील्रणकर्सवचनात्श्रीण्यंनाव् हररक्करायामाऽसहसाजाऽ। एत यक्तग्रलहत्वरणी वारपट्टरसा १७॥भीजेसलमेस्यद्नीद्तिसर्दस्य माध्यबंधायादिद्ररानीसेरीनः राउनन६ प्रोदेस६संग्वीद६कराचा। ४३०करावीद्सञ्चनतारसहितृत्वभूनीनारायणनी स्र युक्सभानी॥ निनाद सुद्रुत्य बनताररहित स्रजासीबीटन्सु १५५ हिते दुरुतस्तिन्य। युक्स 

SHRI SHANTINATH TEMPLE PRASHASTI-JAISALMER

| en. |  | <i>#</i> L |
|-----|--|------------|
|     |  |            |
|     |  |            |
|     |  |            |
|     |  |            |

### [ 89 ]

- (१३) ण सपरिकर श्रीने मिनाधनां विव जरावी श्रीसंजवनाधन इ देहर मंडाव्या। समस्त कट्याणकादि-
- (१४) कतपनी पाटो सेलमय करावी। सं० आसराज पुत्र सं० पेता सं० पाता। सं० वेतइ संवत् १५११ श्रीशत्रुंजयगिरः
- (१५) नारतीर्घेइ श्रोसंघ सहित यात्रा कोधी। इम वरसइ १ तीर्घयात्रा करता संवत् १५१४ तेरमी यात्रा करी श्रीशत्रुंज-
- ( १६ ) य जारि व अरी पावता श्रीआदिनायप्रमुखतीर्थकरनी पूजा करता वह तप करी विलाप नवकार गुणी चतुर्विः
- ( १९ ) घसंघनी जिक्त करी छांपणा वित्त सफल की था ॥ वली चोपड़ा सं० णंचा पुत्र सं० सिवराज सं० महिराज सं० खोखा सं-
- (१७) घवी खापण पुत्रिका संग्णेखी । संग्लापण पुत्र संग्रितिपरा संग्समरा संग्माखा संग्महणा संग्सहणा संग्कुः
- (१ए) रांप्रमुखपरिवारसिहत चोण संज खापण संखवाल संज खासराज पुत्र संज पेता ए बिहु मिली श्रीजेसलमेरु नगरि गः
- (२०) ह जारि विजूमिक श्रीश्रष्टापद्महातोर्घप्रासाट कराट्या। मं० १५३६ वर्षे फागुण सुदि ३ दिने राजब श्रोदेवकर्णराज्ये
- (११) समस्तदेसना संघ मेखवी श्रीजिनचंडस्रि श्रीजिनममुडम्रि कन्द्रि प्रितिष्टा करावी श्रीकुंघुनाघ श्रीशांतिनाघ मूखना-
- (११) यक घषाव्या । च ववीस तीर्घकरमी छनेक प्रतिमा तगर्वी । संव पेत्र मामन सारुणाहि माहि राजनाणा महित समझितलाहु-

- (१३) लाह्या। सोनाने आपरे श्रीकटपसिद्धांतनां पोपां लिखाव्यां। श्रीजनसमुद्ध सूरि कन्द्दां श्रीशांतिसागरसूरि आचार्यनी प
- (१४) द स्थापना करात्री । श्रीष्ठाष्टापद्तीर्थंड् विहु जृमिकाए जगित करात्री त्रित्र मंडा-व्या । संव पेता जार्या संव सरसति पुत्र
- (१५) संव वीदा संव नोडा पुत्रिका धानू बीज्। संव नोडा जार्या संव नायक दे संव पूनी। संव वीदा जार्या संव स्त्रमरादे संव विमला-
- (१६) दे सं० विमलादे पुत्र सं० सहसमल्ल सं० करणा सं० धरणा। पुत्रिका हरपू सम्बर् इस्तू। सं० सं० सहसमल्ल जार्था सं०
- (१९) क़ुरी पुत्र जोला सं० सवीरी पुत्र डाहा सं० करणा सं० कनकादे पुत्र <sup>षीदा।</sup> पुत्रिका लाला सं० घरणा जार्या घरणिगदे पु-
- (१७) त्रिका वार्ट्ही । इत्यादि परिवार सिंहत संव वीदइ श्रीशत्रुं जयिगरनार आवृतीयें यात्रा की धी । समकितमो
- (१ए) दक घृत षांड साकरनी खाहिणि कीधी श्रीजिनहंसस्रिगष्ठनायकनी वर्षप्रीय महोठव करी श्रद्धी घर १ प्रतइ
- (३०) खाही। पांचिमनां ऊजमणां कीधा। पांच सोनव्या प्रमुख अनेक वस्तु कार्जनः णइ मांडी। श्रीकटपिसद्धांतपुस्तक घणी-
- (३१) वार वचाव्या। पांचवार लाष नवकार गुणी चारसा जोडी अल्लीनी लाहिणि कीधी। सं० सहसमल्ल श्रीशत्रुं-
- (३१) जयतीर्थंइ यात्रा करी जूनइगिं राणपुर वीरमगाम पाटण पारकिर षांड अल्ली लाहिण करी घरे आव्या

### [ ३ए ]

- (३३) पठइ संग् वीद् घर १ प्रतइ दस १ सेर घृत लाह्या। अष्टापदप्रासादइ विदु भूमिकाए जगतिना वारणाः
- (३४) नी चडकी करावी । पडडसाण जाली १४ सुहणा देहरा ऊपरि कांग्ररा अष्टापद्इ कराव्या । काडसग्गीया
- (३५) श्रीपार्श्वनाथनां वि कराव्या । विहुं हाथिए संग् पेता संग् सरसितनो मूर्ति करावी । संवत् १५७१ वर्षे मागिसर व-
- (३६) दि रण रिवारे महाराजाधिराज राज्य श्रीजयतिसंह तथा क्रमर श्रीसृणकर्णि-वचनात् श्रीपार्श्वनाथ
- (३९) श्रष्टापद् विचालइ सं० वीद्इ सेरी ठावी। क्रुतना वड वंधाव्या। वारणा पजड-साण कराव्या। वेईवंध ठजा-
- (३०) वित करावी। कोहर एक कराव्या। गाइ सहस र जोडी घृत अन्न गुल रुत घणी वार पट्दरसण बाह्मणाः
- (३ए) दिकनां दीधा। श्रीजेसलमेरुगढनी दक्तिए दिसइ घाघरा वंधाव्या। देहरानी सेरी नइ घाघरा वेऊ० श्रीजय-
- (४०) तर्सिह राजलनइ आदेसइ संग् वीदइ कराव्या। गजप करावी दस अवतार सिहत लपमीनारारणानी मू-
- (४१) क्तिं गजपइ मंडावी ॥ जिनो दशावतारं प्यवताररहितस्य तु । श्रीषोडसि जिनें इस्य समियाय परीष्ट-
- ( ४१ ) ये ॥ १ ग्रुद्धसम्यक्त्वधारित्वाद्धावितीर्थंकरत्वतः । स लक्ष्मीकः समायातो जिनो दातुमिव श्रियं ॥ १ मंडपा-

- (२३) साह्या। सोनाने छापरे श्रीकल्पसिन्दांतनां पोणां सिम्बाद्यां। श्रीजिनसपुड सूरि कन्हां श्रीशांतिसागरसूरि लाचार्यनी प
- (१४) द स्थापना करावी । श्रीत्रप्रापदतीर्घठ निहु ज्मिकाए जगित करावी विव मंति व्या । संग्रेषता जार्था संग्र सरसति एव
- (१५) संव वीदा संव नोडा पुत्रिका धानू वीज्। संव नोडा नार्या संव नायक दे संव पूनी। संव वीदा चार्या संव त्रामरादे संव विमद्या-
- (१६) दे संग विमलादे पुत्र संग सहसमल संग करणा संग घरणा। पुत्रिका हरषू सभू इस्तू। संग संग सहसमल जार्या संग
- (१९) क़ुरी पुत्र जोला सं० सवीरी पुत्र डाझा सं० करणा सं० कनकादे पुत्र पीरा। पुत्रिका लाला सं० घरणा जार्या घरणिगदे पुर
- ( २७ ) त्रिका वाव्ही । इत्यादि परिवार सिंहत संव वीदः श्रीशत्रुं जयगिरनारश्रावृती ये यात्रा की थी । समिकतमोः
- (१ए) दक घृत पांड साकरनी खाहिणि कीधी श्रीजिनहंसस्रिगद्यनायकनी वर्षग्रीव महोठव करी श्रह्मी घर १ प्रतइ
- (३०) खाही। पांचिमनां ऊजमणा कीधा। पांच सोनइया प्रमुख अनेक वस्तु कर्जाः णइ मांडी। श्रीकटपिसद्धांतपुस्तक घणी-
- (३१) वार वचाव्या। पांचवार खाष नवकार गुणी चारसा जोडी श्रद्धीनी खाहि<sup>णि</sup> कीधी। सं० सहसमञ्ज श्रीशत्रुं-
- (३१) जयतीर्थेइ यात्रा करी जूनइगढि राणपुर वीरमगाम पाटण पारकरिषांड अही बाहिणि करी घरे आव्या

- (३३) पठइ संग् वीद् घर १ प्रतइ दस १ सेर घृत लाह्या। अष्टापदप्रासादइ विहु भूमिकाए जगतिना वारणाः
- (३४) नी चनकी करावी। पन्नडसाण जाली १४ सुहणा देहरा ऊपरि कांग्ररा अष्टापद् कराव्या। कान्नसम्मीया
- (३५) श्रीपार्श्वनाथनां वि कराव्या । विहुं हाथिए संव पेता संव सरसर्तिनो मूर्ति करावी । संवत् १५७१ वर्षे मागसिर व-
- (३६) दि १० रिववारे महाराजाधिराज राजल श्रीजयतिसंह तथा छुमर श्रीलूणकएर्ण-वचनात श्रीपार्श्वनाथ
- (३९) श्रष्टापद विचालइ सं० वीद्द सेरी ठावी। कुतना वड वंधाव्या। वारणा पजड-साण कराव्या। वेईवंध ठजा-
- (३०) विल करावी। कोइर एक कराव्या। गाइ सहस र जोडी घृत अन्न गुल रुत घणी वार पट्दरसण ब्राह्मणाः
- (३ए) दिकनां दीधा। श्रीजेसलमेरुगढनी दक्तिए दिसङ घाघरा बंधाव्या। देहरानी सेरी नइ घाघरा वेऊ० श्रीजय-
- (४०) तसिंह राजलनइ आदेसइ संग् वीदइ कराव्या। गज्य करावी दस अवतार सहित लप्मीनाराण्यानी मू-
- (४१) किं गजपइ मंडावी ॥ जिनो दशावताराष्यवताररहितस्य तु । श्रीषोडसजिनें इस्य सिमयाय परीष्ट-
- (४१) ये ॥ १ शुद्धसम्यक्त्वधारित्वाद्भावितीर्थकरत्वतः । स खद्दमीकः समायातो जिनो दात्तमिव श्रियं ॥ १ मंडपा-

- ( ४३ ) दिकती कमठा संग् सहसमञ्ज संग् करणा संग्धरणा कराविस्यइ॥ इत्येषा प्रश् स्तिः श्रीवृहत्खरतरगन्ने श्रीजि-
- (४४) नहंससूरिण्डालंकारश्रीजिनमाणिक्यसूरिविजियराज्ये श्रीदेवतिलकोणध्याणेन लिखिता चिरं नंदतु ॥
- (४५) सूत्रधार मनसुख पुत्र सूत्रधारषेताकेन मुदकारि प्रशस्तिरेषा केरीतं॥:॥श्री श्रीवतु॥

# पद्दक पर

# [ 2155 ]

॥ सं० १५७५ वर्षे माघमासे श्रीजेसखमेरुमहा छुगें श्रीजयतासेंह राज्य पट्टा संकार श्री लूणकर्णराज्वविजयिराज्ये श्रीशंखवाखगोत्रे संग् कोचर पुत्र संग्रमूख पुत्र संग्रहेश संव आपमस पुत्र संव पेथा पुत्र संव आसराज जार्या गेटही पुत्र संव खेता संव (जाव) सरसती पुत्र सं० दीवा जार्यो सं० अमरादे सं० विमलादे पुत्र सं० सहसमल जार्यो सं० कुरी पुत्र सं० जोखा दितीय जार्या सं० सवीरदे पुत्र डाहा सं० करण जार्या सं० कनकादे पुत्र सं० खीदा सं० नरसिंह पुत्र सं० धरणा जार्या धरणिगदे सं० प्रमुखपिवारसहितया सं० वीदा नार्या संग विमलादे श्राविकायाः पुएयार्थं श्रीशत्रुं जयमहातीर्थश्रीगरनारतीर्थपहिका श्रष्ट मांगिलक्ययुता संव सहसमञ्ज संव धरणाच्यां कारापिताव श्रीवृहत्खरतरगञ्जे श्रीजिन<sup>जड</sup> स्रिपहे श्रीजिनचंडस्रिपहे श्रीजिनसमुद्रस्रिपहे श्रीजिनहंसस्रिपहालंकारश्रीजिनमाः णिक्यस्रिराज्ये प्रतिष्टिता श्रीदेवतिलकोपाध्यायेन लिपी कृता प्रशस्तिरेषा विरं नंदतु॰ स्त्रधार धाना पुत्र सेष्ट् स्त्रधारेण प्रशस्तिहदकारिक श्रीशत्रुं नयगिरनारती यीवतारवाटी घटिता । श्रीसंयेन जात्कार्यमाणा पूज्यमाना चिरं नंदतु ॥

# [81]

# सफण होटी मूर्चि पर

[ 2156]

संव १६१२ वव श्रीपार्श्वनाथ साव धरस सुत तेजपाल सुत ""

# पंचतीर्थियों पर।

[2157]

ॐ संवत् १४ए७ वर्षे मार्गशीर्षविद ३ बुधे ऊकेशवंशे चो० दीता पुत्र पांचा पुत्र खाषा श्रावकेन सिखरादिसुतयुनेन श्रीपार्श्वनाथिवंवं कारितं प्रतिष्टितं श्री वरतरगहे श्रीजिन नर्जः सूरितः ॥ श्री: ॥

#### [2153]

संवत् १५०१ वर्षे कार्निकवदि १ शनौ क्रकेशङ्गातीय वंग्गात्रे साण खोहट सुत सारंग जार्या सुहागदे पुत्र सादा जार्या सुहमादे स्वश्रेयोर्थं श्रीयंवलगढे श्रीगढेशश्रीजयकेशिर स्रीणामुपदेशेन श्रीसुमितनाथविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीसंचेन ॥ श्रीः ॥

#### [2159]

॥ संवत् १५०ए वर्षे आपादसुदि १ शनो उपकेशङ्गानो ठा जह इगात्रे मण् ज्ञो । सस्त महं कालू जाण कमीदे पुण मंण नोड़ाकेन स्वपुण श्रेयांसिवेंचं काण प्रणावरनगगगे नण श्री जयशेखरसूरिजिः प्रण ॥

#### [2:60]

संबत् १५१२ वर्षे माइसुदि ३ सोमे डपकेशङ्गानीय मां कीहर पुत्र धामा नार्या चांप्र तयो: पुत्र सोमाकेन जार्या मङ्गसिहतेन श्रेयसे श्रीमुविधिनाधविषे कारिनं प्रतिष्टिनं प्रक तर्गक्ठे श्रीजिनजङ्म्रिजि: ॥

#### [2161]

सं० १५१६ वर्षे वैशाखविद ४ ऊकेशवंशे रीहड़गोत्रे मं० श्रकण जार्या वाह प्र जिं जेठाकेन जार्या सीतादे पुर्ण । वगाईसरप्रमुखपुत्रपीत्रादियुतेन स्वज्येष्ठपुर्ण मंण् मांशि पुर्ण्यार्थं श्रीश्रेयांसिवंबं कारितं श्रीखरतरगत्ते श्रीजिनजङ्गसूरिपद्दासंकारश्रीजनवंडस्रितिः प्रतिष्ठितं ॥ श्रीः ॥

# [2162]

सं० १५१९ वर्षे का० सु० ४ रवी श्रीष्ठोसवंशे वड्हड़ाशास्त्रीय सा० सादा जा० सुर्डारे पुत्र सा० जीवाकेन जा० जीवादे जात सरवण सूरापांचाचांपासुतपूनासहितेन त्रात जांक णसोजाश्रेयोर्थ श्रीष्ठांचलगहेशश्रीजयकेसिरसूरीणामुपदेशेन श्रीचंड्रप्रजस्वामिविवं कार्ति प्रतिष्टितं श्रीसंघेन श्रीकोरङ्गगामे ॥

#### 1 2163 ]

ॐ सं० १५३६ वर्षे फाग्रनसुदि ३दिने श्रीक्रकेशवंशे क्रकड़ाचोण्ड़ागे।श्रे सापण जाल् सपमादे पुण् संण क्रूरपालसुश्रावकेन जार्या कोडमदे पुण् साण् जोजराजादिपरिवारयुतेन श्री धर्मनाथविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगन्ने श्रीजिनजङसूरिपट्टे श्रीजिनचंडसूरिः"

# धातु की मूर्त्तिपर।

[2164] \*

सं १५ए० वर्षे पौषवदि ३ दिने ॥ श्रीष्ठादिनाथप्रतिमा सेवक ः



यह पापाण के हस्ती पर सर्वधातु की सेंठ की मृतिं के पीछे का लेख है।

# जैसलमेर - श्री शांतिनाथ मंदिर । पापाण के हित्तयों पर धातु की मृर्त्तियां (नं० २१६४)



BRONEE STATUES ON STONE ELE ANTS
SHRI SHANTINATH 1EMPLE — IAISALMER



# श्रीअष्टापद्जी का मंदिर।

# चौवीसी पर।

[2165]

सं० १५११ वर्षे वैशाखसुदि ५ शुक्रे क्रजड़ावास्तव्य श्रीश्रीमाखङ्गाण श्रेण पांचा जाण पाट्हणदे पुत्र सिह्साकेन जाण जोखी जातृ सागामदायुतेन श्रीकुंशुनाथादिचतुर्विशतिः पदः मातृपितृश्रेयसे कारितः आगमगन्ने श्रीहेमरत्नसूरीणामुपदेशेन प्रतिष्टितः ॥

[2166]

॥ संवत् १५१० वर्षे मार्गशिरसुदि ए दिने नाइड्गोत्रे सा० जयतासंताने सा० वव्हा त्रार्था खपमणि पुत्र सा० मेधा खात्मश्रेयसे श्रीसुमतिनाधार्वेवं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीधम्मि घोषगठे श्रीपद्मशेखरसूरिपटे ज० श्रीपद्माणंदसूरितिः॥

# पंचतीर्घियों पर।

[2167]

सं० १३७३ फाग्रणसुदि ए दीसावाखङ्गा० श्रेण जीमा जार्या वीव्हू श्रेयसे तथा जातृ कोचरस्य ठ० सुह्छा जार्या कासस जातृ ज्िंग जार्या सृह्वदेवि तेषां श्रेयस ठ० सहुटा- केन पंचतीचीं कारिता।

[2168]

संव १५२० वर्षे फाग्रुणसुदि ११ शनौ श्रीब्रह्माणगहे श्रीश्रीमाखङ्गा० श्रेष्टि देपाल ताव देवलदे पुत्र गोगा जाव गंगादे ग्ररदे जीखी पुव खहुटेन खनोडाह्मागजातिः स्वितिन्मानृश्रे यसे निव श्रीश्रेपांसनाष्यियं कारितं प्रव श्रीजज्ञगम् रिव्हे श्रीपःजगम् रितः॥ नरसाणा प्रामे॥

# [2160]

॥ संवत् १५१३ वर्षे माघसुदि ३ शुके उपकेशङ्गतीय ठाजदङ्गोत्रे मण्देवदत्त नार्या रयणादे तयोः पुत्र मंण्यणदत्तेन जायी सांतलदे सहितेन श्रीधम्मेनाशविवं कारितं प्रण्यी खरतरगन्ने श्रीजिनशेपरस्रिपटे जण्शीजिनधम्मेस्रिजः॥

# [2170]

संवत् १५१५ वर्षे मार्भसुदि १ दिने ऊकेशवंशे प० सूरा पुत्र जीमा सोमी पुत्रेण पर पारसश्रावकेण जार्या रोहिणि पुत्र पेतारिपापरियुतेन श्रीचंड्रप्रजस्वामिविंवं कारितं प्रितः यितं श्रीखरतरगत्ने श्रीजिनचंड्रसूरिजिः निजपुण्यार्थमिति ॥

# [2171]

संग १५१६ वर्षे वैंग वन् ४ अकेशवंशे साधुशाषायां संग नेमा जार्या सारू सुन सार्व रिह्या सान् मेधा सान् समराश्रावकैः स्वश्रेयसे सुमितिविंवं कारितं प्रतिष्टितं श्रीखरतराहें श्रीजिनजङ्गसूरिपट्टे श्रीजिनचंडसूरि सह ग्रहितः ॥

# [2172]

॥ ॐ॥ संवत् १५१६ वर्षे वै० व० ५ ग्रुरो क्रकेशवंशे सा० तोखा जार्या तोखां सुन सीहाकेन जार्या गौरी पुत्र झ्ट्हा देवा जानृ वाहड़ जातृ जायाहीमादेप्रमुखपरिवारसिंहः तेन श्रीवासुपूरुपविंवं कारितं प्रतिष्टितं श्रीसूरिजिः॥ जयजङ्गे॥

#### [2173]

संवत् १५३३ वर्षे पौपविद १० गुरू प्राग्वाटका० गांधी हीरा ता० हेमादे पुत्र चाहि. ताकेन जा० लालो पुत्र समरसी जार्या लाडिकप्रमुखकुटुंवयुनेन स्वश्रेयोर्थ श्रीनिमिनायः विवं का० प्र० नपागन्ने श्रीलद्मीसागरस्रिजः ॥ वीसलनगरवास्त्रह्यः ॥ श्री ॥

[ 84 ]

यंत्र पर ।

[2174]

- (१) ॐ ह्रां हीं नमी देवाधिदेवाय
- (१) श्रीय्याग्प्रनेमये खनिल-
- (३) चितामणित्रिज्ञवनजनकटय-
- ( ध ) बृक्त ॐ हां हीं सर्व सिमिहितसिख्रस्तव ( जीव )

| হ্ঃ | 3     | ε   | इ'५ | ₹ £ |
|-----|-------|-----|-----|-----|
| ર્ધ | ঽ৹    | રર્ | ર   | 6   |
| १   | O     | રક  | १६  | 2,4 |
| ર્૮ | ર્ષ્ઠ | 4,  | Ę   | १२  |
| ६०  | ११    | १७  | २३  | ७४  |

# नागे प्रतिष्टा कृतन्माता सिक्जदे हितार्थं नाग संव १११० 🕏

ः इस लेख में नाग संवत् का उहाँ यह संवत् कय और किस राजा के समय से प्रारंभ हुआ मुझे जात नहीं है. रायः प्रतादुर एं॰ गौरोशंकरजी के 'भारतीय प्राचीन लिपिमाला' में जिन संवतों का वर्णन है उन में नाग संवत् नहीं है।



# श्रीसुपार्श्वनाथजी का मंदिर।

प्रशस्ति [2175]+

- (१) ॥ ॐ नमः श्रीसुपार्श्वनाथाय ॥ श्रीनाज्ञयमनुं द्यपंकिततनुं पापारिनारोधनुं । श्री महांतिजिनं तमोजरिदनं लोकत्रयी स्वामिनं ॥ सर्वानंदकरं महाजयहरं
- (२) श्रीनेमिनाथं परं । वंदे पार्श्वप्रज्ञं सुरासुरिवज्ञं श्रीवर्द्धमानं सु (शु) नं १ दुवनः ज्ञवनपापध्वांतदीपायमानं परमतप्रतिघातप्रत्यनीकायमानं । धृतिकुवसः
- (३) यनेत्रावश्यमंत्रायमानं जजत विदितकीिं श्रीसुपार्श्व विमानं २ श्रईत <sup>ईशः</sup> सकलाश्च सिद्धा श्राचार्यवर्षी श्रिप पानकेंद्राः । मुनीश्वराः सर्वसमीहितानि क्र
- (४) वैतु रत्नत्रययुक्तिजाजः ३ गजारूढा पीना द्विगु जुजयुग्मेन सहिता। समिद्धिः युक्तांतिनेरसुरजरैः पादमहिता ददाना जक्तेज्यः प्रतिदिवसमुचैरमरतां शुः
- ( ५) जं शांता संघस्य दिशतु सदानंदजननी ४ सत्सर्वार्द्धसमन्विते शुजयुने डुग्रैं जैने विच्युते धम्मीधिष्ठतिचित्तवोकछसिते विद्याविनीतोचिते। श्रीमजेशसमेरु
- (६) नाम्नि नगरे चैत्यं सुजातं कथं। तं वस्ये ह्यधुना सुपार्श्वजिनपस्याहं तपागहके । गांजीयोंदार्यधैर्यादिगुणसमुदयैः सहुगोर्धभेचर्यां श्रुत्वा युक्तस्य वाणीं छिरिः
- ( ७ ) तशतदखारामकामे हिमानीं। कंदर्पस्तेषि घस्नां नवजिनजवनोत्पादनेनेत्य वर्षे मत्त्रीः प्राप्तोति नित्यं प्रतिजवकृतं यत्पापसाहत्य मुक्तिं ६ ब्रह्में दें द्वीशदेवासुरन

<sup>ः</sup> यह प्रशस्ति एक पीले पापाण के लगभग चतुष्कोण पष्ट पर खुदी हुई है। इसकी लम्बाई चौड़ाई २ पुट है। यह प्रश् GOS No. 21 के परिशिष्ट नं० २२ में प्रकाशित हुआ था, परन्तु पाठ मे बहुत सी अशुद्धियां रह गई थी, वे मूल से सु<sup>श्चा</sup> कर यहां प्रकोशित की गयी हैं।

अंति श्री सुपार्ये नाथ मंदिर प्रश्रीत्त अभि

SHIP VIEW

11917 11

ニノノニシノン

١

- वर्षे ६र्पजनप्रदे नवरमध्रेदी मित संगते श्रीमहिकनज्ञतः मुक्कितस्यादत्रगणाः जुनात्।
- (ए) बीष्मत्ती वृपगशिमे बहपती सीम्यायन जारकर मत्यक्तात्रानपांग्रमेषु मक्षेषु व्योममेषु क्रमात् १ए राने मासि समन्त्रित सुविजदे पद्दे वसके सले श्रीमनाति सुतस्य पारणः
- (१ए) दिने शुके तृनीया तियो । बारे नंडसुने शुनर्कसिन्ते सयोगवेखायुने दिग्वामा मृड्यमंजुनास्य विशदे जातेसुवाते निजे १६ सबीडीकृतनाकिनागवनितावाताजि रस्यसूते गीते सप्त स्वग
- (२०) न्विते च गदिते सीमंतिनीजिः शुने । काट्याणीयमहोत्सवे बहुकृते जाते महा डंबरे वादित्रध्वनिषूरिते जयरवे वंदीजनोद्याग्ति १९ सद्देशेषु तपागणस्य निक्षिः क्षेपूरपत्तिनाजां सतां वृद्धा—
- (११) चार्यमतानुगेन सुहृदा पुर्खात्मनामाग्रहात्। श्राद्धानां सुखदा मया नगज्येनेवा प्रतिष्ठा मुदे चैत्यस्य ध्वजदंडयोश्च कक्षस (श) स्याकारि पुंसां हिता १० अष्टितिः कुल-
- ( ११ ) कं श्रीमत्तवागणसरोजिवकाशहंसाः प्राभृवनार्पशुचिमानसराजहंसाः सिद्धांतः सिद्धांतः
- (१३) समस्तकुसार्वजोमेनासेव्यमानचरणाः करुणाईचित्ताः यद्दोधना्ज्जगित त्यक्तमृताः करेण व्यादत्तराज्यनवचिह्नत्रिद्ग्पुरेण १० युग्मं तत्पश्चात्संव्यतीते कितव्यसुर्सः
- (१४) मे श्रीजिनेंडाख्यसूरिः कालेस्मिन् सन्निकर्षे विजित महदनेकाजिमानिङ्<sup>हंदः</sup> श्रेष्टानंतिक्तितीशा सदननरभृतां माननीयो मुनींडो जैनं चर्कार्ते रा<sup>ज्यं सुकृतः</sup> युतजनानंदजं पु-

# [ अए ]

- (१५) खयुक्तं ११ शांतो दांतो धीमान् गीताघीं मानविज्ञतसुचेताः लोके हि लब्धसुयशा हग्च्छूतमहागाधजलिधतटः ११ श्रीहीरविजयस्रेः शालायां श्रीगुलालविज-योस्ति । पुर
- (१६) रवरजेशलमेरोस्ति हिण्यो ह्यौ समायातौ १३ दीपविजयनगविजयौ संघस्य तपागः णस्य विक्काः। ताच्यामिमाः प्रतिष्ठाश्चैत्यध्वजदुंडकञ्जशानां १४ सुपार्श्वपार्श्वजगः वतो स्वाः
- (१९) तमहितार्थं कृतास्तक्ष्याणं । वहारं वरयुक्ते कृते महातूर्यसंरावे १५ जाते जयः जयशब्दे दत्ते वंदी जनेषु सद्दावे । मिष्टान्नजोजनेन संतुष्टे सकलजूनगणे १६ प्रतिष्टाकृत्ये संपूर्णे
- (१०) सिक्के सर्वमनोरथे। खपूर्वजङ्गताचारिवधिक्षेत्र महोजसा १७ राज्ञा श्रोमूबराजेन यहमागत्य सन्मुदा। वस्त्रादिङ्गनसरकारः परोपङ्गतिक्मेठः १० अवएर्णवादी न कापि देवगुर्वोः
- (१ए) श्र पूजकः । कृतसंगः सदाचारैः श्रुणवानो धर्ममृत्वहं १ए दोनानाथातिहृहुःखो द्याङ्गीकृतमानसः । पापजीरुः प्रसिद्धं च देशाचारं समाचरन् ३० सर्विमिष्ठात्र-संपूर्णं सर्वे
- (२०) व्यंजनसंयुतं । सर्वसुष्टुग्सोपेतं सर्विचत्तसुख्रप्रदं ३१ संघः सार्थामवात्सव्यं चकारा-मंद्रतोजनं । ईहक्तुनेन कार्येण नरः प्राप्तोति निश्चितं ३१ इह खोके धनं चायुर्वृद्धिः कीर्ति सुतं सु-
- (३१) खं। परत्र देववैत्रव्यं परमां शिवसंपदां ३३ पड्डिः कुखकं जडं कुरुव परिपालय सर्वविश्वं विश्लं हरस्व विषुवां कमक्षां प्रयत्न । जैवानुकाकसुरसिद्धज्ञवानि यावन् स्थेर्यं जजस्व

- (२२) हि सुगर्श्वज (जि) नस्य नित्यं ३४ रिवचं ध्रथासुतसीम्यगुरूशनसः शिवणः जिल्लिप्रमुखाः । दिविगास्सततं मम इषेयुताः प्रदिशं खिय जडजरं अश्तं है केलार्थ।श्वरयोगिनोजनगः
- (३३) है: मिर्छि: समागधिनो ध्यातो देवगणैस्तथा मुनिगणै: कार्याधितः संग राम्राज्यार्थकरभनुर्नुजधरः खङ्गादिशस्त्रीर्जरः श्रीसंघस्य सुखं द्वातु सततं श्री राज्ञान्त्रे हुनं ३६
- ाः कं को व्यक्तियंदवया गजमुत्वाः दोजाधिया जैरवा योगिन्यो बद्धकाश्च सिविधि हरः विकासकाधितकाः । कान्ये ज्ञानस्त्रेत्तरा सृत्यमा वेतासज्जलप्रदाः सार्विधः कुर्वेदकात कार्यस्य
  - ३६ वर्गानक है। कर्णा देव पाणां संक्रानणाद् नवंति सकताः संवक्षणा वेदिनां कः ४ ४ व्यवस्थिति विकास प्रशासन्ति। स्राप्त स्थाप्त विकास हाः विवास स्थाप्त विकास हाः विवास विकास हाः विवास विकास
  - ३६ १ : इ. १ त्रेषण श्वापताः समुप्तिशासताः अतः सम्बादस्यां स्वीकीतः च १ : इ. १ व्यापाल स्वापत्र स्वाप्ति। स्वित्वता ३०० माविद्वताः प्रविकीतः

- (३ए) तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः । सर्वे जडाणि पश्यंतु मा कश्चिहुःखनाग् जवेत् ४३ नगविजयेन मयेषा कृता प्रतिष्ठा प्रशस्तिरवशेषा । भृयाद्वृद्धिरशेषा संघस्य मे शस्य शुज-
- (४०) रेखा ४४ विनयनतकोटिकोट्यमरत्तरचरसेवितां विकमलस्य । श्रीमष्ठं लेश्वरस्य कृपाकटाकातिविद्येपात् ४५ संवत् रण्६ए वर्षे वैशाखसुदि ३ दिने श्रीसंघेन प्रतिष्टा करापिता ॥

# चौवीसी पर।

## [2178]

॥ नागेंद्रगहे श्रीखवणखेटे १ श्रेण त्यावासुत श्रेण घणादेव नार्या धारन च (तत्)पुत्र धामदेवगणदेवत्रासदेवादिसमस्तवसमदायेन चतुर्विशति जिणाखयं कारितं प्रतिष्ठितं श्री-विजयसिंद्रसूरिजिः ॥ संण ११४५ वैशाख ॥

# पंचतीर्थियों पर।

#### [2177] +

संवत् १४५७ वर्षे ज्येष्टसुदि ३ सा० हरिपास पुत्र सा० पूनपास पुत्र सा० जेतू सा॰ भेमा सा०हेमासुश्रावकैः स्वपुष्यार्थं श्रीस्रजितनायार्वेवं कारितं। प्रतिष्टितं श्रीखरतरगर्छे भोजिनराजसूरिजिः॥ चिरं नंदात् पूजामानत्॥

#### [2178]

संग्र १४६६ वर्षे छापादसुदि १० वुधे प्राण् काण् व्यण हैमा जाण हीरादे पुण छाजाकेन भ्रेयसे श्रीपार्श्वनाद्यांवेंवं कारितं प्रतिष्टितं मडाइड्गहे श्रीसोमदेवस्रिपटे श्रीधनचंडस्रुरिजः

<sup>🕆</sup> मूल मंदिर के तथा उत्पर के बांचे और दाश्नि मंदिर के समल पंचनीधियों के लेख एक साथ प्रकारित किये गये 👣

#### [ 2179 ]

॥ सं० १४०५ वर्षे वैशाखसुदि ५ ज्यकेशङ्गा० वष्यणागोत्रे सा० देव्हा जा० देव्हणे पुंच नाथू पूना सोढा नाथू जा० माव्ही पुच्च मेव्हाकेन सीहापूर्वजनिक श्रीवासपूज्याविं खारमश्रेयोव श्रीजयके० कक्कसूच प्रव श्रीसिक्कसूरिजिः॥

# [2180]

ः संग् १४ए३ वण फाग्रण विद १ जकेशवंशे श्रेण सोनाजर पुत्र श्रेण ईसरजावडाच्यां श्री सुमतिनाथविवं कारितं प्रतिष्टितं श्रीखरतरगन्ने श्रीजिनजङ्सूरिजः॥ रांकागोत्रे॥

# [ 2181 ]

सं० १४ए७ वर्षे फाटगुनशुदि ए गुरी श्रीक्रकेशवंशे शंखवाखगोत्रे सा० श्रासराज जायो पारस पुत्र षेतापातादियुतै: श्री विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगर्छे श्रीजिनराजस्<sup>तिहे</sup> श्रीजिनचंद्र(१)स्रिति: ॥ श्रीरेवताचख ॥

## [2182]

सं० १५०६ मार्ग० सु० १० ऊकेश सा० हेमा जार्या खखमादे पुत्र सा० हीराकेन जार्या धारू पुत्र व्यमराश्रीमञ्जनोनासोजावावादियुतेन श्रीशांतिविवं का० प्र० तथा श्रीसोमसं<sup>दर</sup> सुरिशिष्यश्रीमुनिसुंदरसूरिजः॥

#### [2183]

ॐ॥ सं० १५११ वर्षे आपाढविद ए ऊकेशवंशे तेलहरागोत्रे मं० वाचा ना० चाहिएरे पुत्र म० जादाश्रेयसे घना ना० घांधलदे पुत्र मं० पासा मं० आसाज्यां पुत्र वहराजसिहते। श्रीसंजवनाश्राविदं का० प्र० खरतर० श्रीजिनजङसूरि नः॥

## [ 2!84 ]

॥ संव १५११ वर्षे मार्गसुव २ गुरी श्रीपंडेरगहे श्रीयशोजडसूरिसंताने जव काव सीती

दियागे।त्रे संग्रेश पुण्येता जाण कान्ह्र पुण्धांधाकेन जाण काऊ पुण्नोह्असिह्तेन पूर्वजपुष्यार्थं खश्रेयसे शीतलनाथविंण काण प्रण्। श्रीशांतिसूरिजः ॥ श्रीः॥
[2185]

ॐ॥ संवत् १५१३ वर्षे ज्येष्ठविद् ११ दिने श्रीक्रकेशवंशे गोलवागात्रे सा० कर्मू जा० व करमादे पुत्र सा० हेमाकेन पुत्र जावड़सारंगादियुनेन श्रीमुनिसुत्रतिवंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगन्ने श्रीजिनराजसूरिषट्टे प्र० ज० श्रीजिनजङसूरियुगप्रधानागन्न ॥ श्री शुनं जवतु॥ [2186]

संवत् १५१३ वर्षे व्येष्टसुदि ११ दिने ऊकेशवंशे खूणियागोत्रे मां आसपाल जार्या लापणि पुत्र गेशकेन जार्या गोरदे तत्पुत्र नाथ सीहा सिवा। नाथू पुत्र सा० कुशवादि परिवारयुतेन श्रीपार्श्वविंवं कारितं श्रीखरतरगहे श्रीजिनराजसूरिण्टे श्रीजिनजङसूरिजिः॥ [2187]

॥ ॐ॥ संवत् १५१३ वर्षे आषाढसु० १ दिने क्रकेशवंशे रांकागोत्रे सा० खखा जा० सुगुनी पुत्र श्रे० जावडेन पु० सोनारूपापद्व्यादियुनेन श्रीकुंथुनाथविंवं कारितं श्रीखरतर गहे श्रीजिनराजस्रिपहे श्रीजिनजङस्रियुगप्रधानग्रहिनः प्रतिष्ठिनं ॥ शुनं ॥
. [2188]

॥ ॐ संवत् १५१३ वर्षे अषाढसुदि १ ककेशवंशे जा गोत्रे सा जे जा पुत्र मीधर जा क मंदोयरी पुत्र सोनाकेन चातृ जोजा जा सोनगदे पुत्र हेमामहिराजसहितेन श्रोआदि-नाथविं कारितं ॥ श्रीखरतरगन्ने श्रीजिनचंद्रसूरिजिः प्रतिष्टितं ॥

[2189]

॥ सं० १५१० वर्षे ज्येष्ठविद ४ दिने जिकेशवंशे परीक्षि सोनी पुत्र सा० सुरपित सिह्जा करमिंसे करमसी पु० जनदासदेवकर्णाच्यां सुरयित पु० वेदादियुनः पितृव्यराजा-पुएयार्थं श्रीकुंशुनाथावेंवं का० प्र० श्रीजिनचंडस्रिनः श्रीखरतरगन्ने॥

#### [2190]

संवत् १५१७ वर्षे ज्येष्ठवि ४ दिने ऊकेशवंशे लूणिआगोत्रे साण आसकरण पुत्र साम् गजा साण रता साण तेजाश्रावकैः सपरिवारैः श्रोश्रेयांसाविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरताः गष्ठे श्रीजिनजङ्मूरिपट्टे श्रीजिनचंडसूरिजिः ॥

# [2191]

॥ सं० १५१७ वर्षे उवेष्टवदि १० रवौ श्रीश्रोमा० श्रे० परवत जा० फवकू सु० नीसलेन जातृ ठाकुरसी सु० करमसो काव्हायुतेन मातृषितृश्रेयसे श्रोमुनिसुवतस्वामिबिवं पूर्णिमा पद्दे श्रीगुणधीरसूरोणामुपदेशेन कारितं प्रति० च विधिना ।

#### [2192]

संवत् १५१३ वर्षे मार्गशीर्षविद ११ संखवाखगात्रे सा० देपा पुत्र केव्हा केव्हणदे पुत्र सा० सेखाकेन जार्या सखपणदे पुत्र देवराज्ञादिपरिवृतेन स्वपुण्यार्थं श्रीचंडप्रजाविंवं कारितं प्रतिष्ठितं च श्रीखरतरगन्ने श्रीजिनचंडसूरिजिः॥

## [ 2193 ]

॥ संवत् १५१० वर्षे छ।पाइसुदि १ दिने क्रकेशवंशे शंखवालगोत्रे सा० मेढा तरपुत्र सा० कथरणश्रावकेण सपरिवारेण श्रीछाजितनाथविंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगष्ठे श्रीजिनः जङस्रिपटे श्रीजिनचं इस्रिरितः॥

#### [2194]

सं० १५३३ वर्षे । पोवदि १० गुरू प्राग्वा० ज्ञाती द्य० खूणा जा० खूणादे मु० राजा जा० नींण् सु० शक् श्रीसुमतिनाश्रावं कारितं सपागन्ने श्रीसोमसुंदरसूरि तत्पटे श्रीरतं शेखरस्रि नत्पटे श्रीखदमीसागरस्रि वीसखनगरवास्तव्य ग्रुजं जूयात्॥

#### [ 2195 ]

॥ ॐ ॥ सं० १५३६ वर्षे माघसुदि ए दिने श्री क्रकेशवंशे कावकगोत्रे सा० हीरा नार्या

श्रा० होक्ष तत्पुत्र साव घाइक्षश्रावकेण जार्था नयणी पुत्र साव देवदत्त साव सांगणादि-परिष्तेन श्रीविमलनाथविंत्रं स्वश्रेयोर्थं कारितं प्रतिष्टितं श्रीखरतरगहे श्रीजिनहंसस्रितिः॥ [2196]

॥ सं० १५३६ वर्षे फागुणसुदि ३ वाफणागोत्रे सा० मूला ना० महगलदे पु० सा० धर्मा-केन ना० छमरी पु० पेघाकाजासांनलसामलसकुटुम्बयुतेन श्रीशांतिनाघविंवं कारिनं प्रनि० श्रीबृहन्न श्रीमेरुप्रनसूरिनिः॥

#### [2197]

॥ सं० १५३६ वर्षे फागुणसुदि ३ दिने जकेशवंशे परीक्षगोत्रे प० हासा पु० जठण-पास जा० रचणादे पु० रिम्माकुंटापरंपर्यायेन करणा पु० वीदादेवादिपरिवारयुनेन श्रीछिजन-नाधावेंवं का० प्र० श्रीखरतरगन्ने श्रीजिनजङसूरिण्डे श्रीजिनचंडसूरिजः॥

# [2198]

संवत् १५३६ वर्षे फाग्रणसुदि ३ रवे। ठाकेशवंशे गोलवनागोते सा० सद्या जार्या सिंगा-रदे पु० रिणमा [ ल ] सा० राणा जार्या माक्युनेन श्रीकृंशुनार्यावं कारितं प्र० खरनगगेने श्रीजनचंडस्रिजिः॥

#### [ 2199]

॥ ॐ॥ संदत् १५३६ वर्षे फा० सु० ३ जनेशवंशे दे:सीगोत्रे सा० मग्यण मिग्गिते पुत्र सा० जांडाकेन पुत्र रतनापेनापानाप्रमुखपरिवारमहिनेन श्रीसमिनिनायार्थेतं कारितं प्र० खरतरगष्टे श्रीजनचंडसूरिजिः॥ साधुदाखायां॥

#### 12200

॥ सं० १५६७ वर्षे व्येष्टवि ॥ जोसे श्रीसोनीगोत्रे छापूर्मताने साट तंगर पृष्ट साट किरना जा० रहराही ए० साट छाजाकेन जा० रस् ५० नात् शंभास्य युनेन ह्यारमपुण्यार्थ भीचं अप्रचिवं वारादिनं प्रवित्ते विक्तिः उपस्ति है भी देवसुंकास्तित

# [ यह ]

# [2201]

मंद १७३० वर्षे फाग्रणसुर ३ श्रीजपकेशकाती । वाधमारगेत्रे । मंग कुशश क कमलांद नाम्न्या पुर रणधीररणवीरस्ंजासरवण सादाधरमाधिरासहितया स्रपुणार्गं श्री मृतिश्विमार्थादं कारिनं प्रतिष्ठितं श्रीजपकेशगत्ने ककुदाचार्यसंताने श्रीदेवगुरुस्रिति श्री मृतिशाल्यां ।

# [2202]

्राप्त १८७१ वर्षे पोसमुदि १३ गुक्ते श्रीश्रीमाखझा० दो० सीहा जा० गात् है। क्ष्या १८० वर्षे पार पर्छमानवस्तासूटाज्यात्मश्रेयोर्थं जीवितस्वामि श्रीशांतिवार विकास क्षेत्रांतिवार प्रात्तिकार श्रीप्त मानव प्रात्तिवार श्रीजयप्रचस्त्रियोर्थं श्रीजवनप्रचस्त्रीणामुण्या श्रीजयप्रचस्त्रियोष्टे श्रीजवनप्रचस्त्रीणामुण्या १८०० वर्षे पर्षे ।

# [2203]

र प्रति प्रति प्रति । युर्व श्रीनायदारमधे जपकेशङ्का० श्रासृत्रियागीतं मार प्रति । प्रति प्रति प्रति । प्रति प्रति । प्रति प्रति । स्विति । स्विति

# [2704]

्रें विश्व कि क्षेत्र के के क्षेत्र के के क्षेत्र के के क्षेत्र के क्षेत्र के के क्षेत्र के के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्ष

्राप्त कर के प्रति के कि कि स्वाप्त के का सुभारे मांगा के साथ की है। अ

# [ 49]

हांसल दे पुत्र सा० होला जा० हीरादे पुत्रकोक्षासहितेन श्रीश्रजितनाथावेंबं का० प्र० श्रीवृह जहे बोक० वटंके श्रीमलयहंससूरिजिः॥ श्री॥

[2206]

संवत् १५६७ वर्षे वैशाखसुदि ५ दिने श्रीमाल सा० दोसा नार्या संपूरा पु० सा० उद्यराज सा० रालाच्यां श्रीचंडप्रनाविंवं कारितं वृद्धचातृडालणपुण्यार्थं ॥ पु० ॥

[2207]

सं० १६०३ श्रासाडव० ४ जसलमेरुवास्तव्य । को । साङ्गत्र । सुत देवराजकेन । श्री-मुनिसुत्रतस्व।िमविंवं कारितं । प्रतिष्टितं । तपागञ्चाधिराज ज० श्रीविजयदेवसूरिजिः ॥ [ 2208]

संव १६७३ स्त्रापाढविद् ४ पु । त्रे । जेसलमेरवास्तव्य । को । रायासंग । जार्या सुहागदे सुत कोण् जर मलूसिंघ जतामानोत । पं । श्रीसंजवनाथवित्रं कारितं । प्रव तपागष्ठाधिराजश्रीविजयदेवसूरिजिः ॥

# मूर्त्तियों पर।

[2209]

॥ सं० इल्लाह् । ४० सं० १६५ए वर्षे वैशाखसित १२ बुधे कोः मि जा सुन कोः माता समना कारितं श्रीविमलनायाविंतं प्रतिष्टिता ष्टा तपागन्ने श्रीविजयसेनस्रिजः प्रतिष्टिनं च॥
[2210]

संवत् १६७१ वर्षे माह्सुदि १३ श्रीपार्श्वनाघविवं [2211]

संवत् १९५३ वर्षे ज्येष्टसुदि ए सोमे सागवाज (?) नगरे सा खिगया मेह्नी डोमाः सिगया कोहीय सा० कुंगुदास ॥ ठ ॥ इम हज्ज श्रीपार्श्वनाथ [प्र] तिमा प्रधमित [ यह ]

[2212]

श्रीपार्श्वनाथाविंवं संवत् १९७४ ना श्रावणस्रुदि ४ श्रीतपागहस्य द श्रासकरण श्रमुक

संवत् १एएए माह्युदि १३ बाई सरदारां ....

यंत्र पर । ×

[2214]

ॐ सं० १६७३ वर्षे ज्येष्ठ सु० ६ गुरौ जेसस्रमेरुसंघ कारित पद्दः तपागष्ठाधिराजः जद्दारकश्रीविजयदेवसूरिजः प्रतिष्ठितः ॥



# श्रीचंद्रप्रभस्वामी का मंदिर। \*

चौवीसी पर।

[2215]

ॐ ॥ संवत् १४१ए वैशाखसुदि ए श्रीमत्योकेशसमञ्जे कुकुसर सती सुता अधिकी कारयामास चतुर्विशति पहकं ॥

[ 2216]

संवत् १४७६ वर्षे मार्गसुदि १० रवै। श्रीजसवासङ्गातीय सा० जड़ा जार्या रामी पुत्र सा० पीमा जार्या रूडी सुत सा नामसीह जार्या मटकू। जार्या नामबदे पुत्र रहनपाससिह

x धातु के चतुष्कोण यंत्र पर यह होस खुदा हुआ है।

<sup>#</sup> इस मंदिर के दो महले के वाये तरफ की कोंठरों में सर्वधातु की मूर्त्ति, चौवीसी और पंचतीर्धियोंका वड़ा संग्रह है। इन समों के लेख यहां अनुक्रम से दिये गये हैं।

थ्रो चन्द्रप्रभज्ञो और ग्रुपभदेवज्ञी के मन्द्रिर – जेसलमेर दुर्ग ।

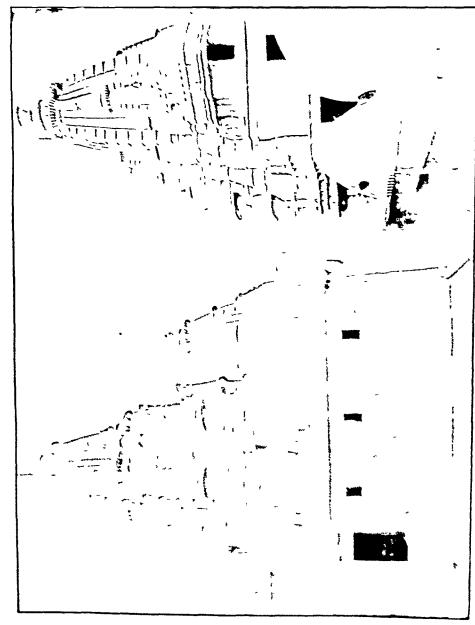

SHRI CHANDRAPRABHA AND RISHAVADEVA TEMPLES



# [ **પ**@ ]

तेन श्रीश्री अंचलगत्ने श्रीगत्तेशश्रीमेरुतुंगस्रीश्वरतत्प्टे । श्री नयकीर्त्तस्र्रिरउपदेशेन श्री-मुनिसुत्रतस्वामिविंवं चतुविंशतीर्थंकरसंयुक्तं कारितं ॥ सकलकुटुम्बयारमश्रयोर्थं ॥ प्रति-ष्टितं श्रीस्रिरितः ॥

### [2217]

॥ सं० १५३५ वर्षे पाषसु० ६ बुधे श्रीजावड़हरागहे जपकेशङ्गा० आसात्रागात्रे सा० धागा पुत्र देवडे जा० नींनादे पु० तीब्हा जा० तीब्हणदे पुत्र कुराकेन जा० धमाई सु० गिरराजयुतेन स्वश्रेयसे चतुर्विशतिषट श्रीमुनिसुत्र० का० प्र० श्रीजावदेवसूरिजिः॥

# मूर्ति छीर पंचतीर्थियों पर।

[2218]

॥ संवत् ११६१ श्रीवापटीयस्थे वीरदेवेन प्रयाधननिमित्तं कारिता ॥ [ 2219 ]

सं० १२०१ वैशाखवदि १ सहजर्खी श्राविकया श्रीनेमिनाधप्रतिमा आत्मश्रेयोर्ध कारिता॥

#### [2220]

ॐ सं॰ १२०० श्रीसरवालगन्ने श्रीजिनेश्वराचाँयेः वालचंद किसुणारी मातृ महणी-श्रेयसे कारिता॥

#### [2221]

ॐ संवत् १११० वर्षे वैशाखददि ११ गुरौ श्रेण आसधरसुत जयताकेन मातृ आसदेवि आसमतश्रेयसे श्रीमहावीराविंवं कारितं॥

#### [2222]

सं० ११५५ मार्गसुदि १५ रवें। श्रीसरवासगढे श्रीजिनेश्वराज्ञयसंताने ट्य० साटदंव जार्या श्रवियदेविश्रयोर्थे सुत वीकमेन प्रतिमा कारिता ॥

# [2223]

ॐ॥ सं० ११ए१ फा० सु० १ सोमे मातामही विरियांदेविश्रेयोर्थं ठ० प्रानकेन श्री महावीरविंवं कारितं। प्रतिष्ठितं श्रीपरमानंदस्रितिः॥

#### [2224]

ॐ संवत् १३१० वर्षे वैशाखवदि ११ गुरी श्रेण आसधर सुत जयताकेन मातृ आसादे वि श्रीसमतश्रेयसे श्रीमहावीरविंवं कारितं ॥

#### [2225]

सं० १३१३ फागुणसुि ६ बुधे श्रे० सूमण जा० गांगी पुत्र आसचंड तेजवल सक् दुम्य प्र० श्रीदेवेन्डस्रिसंताने श्रीयमरचंडस्रिजः शांतिनाथिवं ॥

#### [2226]

सं० १३१४ वर्षे फाग्रणसुदि ३ शुके श्रीसङ्के नार्या पन्नदे आवह नार्या अनम्पिति पुत्र गणदेवजात्यदेवाच्यां वितृमातृश्रेयोर्थं श्रीनेमिनाथविषं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीदेव । मिनितः ॥

#### [2227]

मंत्र १३२५ ज्यष्टवित १ शुक्ते जपकेशङ्गावः ..... पितृमातृश्रेयोर्थं श्रीशांतिनायांवरं कात्र प्रतिष्टितं श्रीजिनदत्तम् रिपटे श्रीश्रीविजयप्रजसूरिजिः॥

#### [2223]

संदत् १३२५ वर्षे फागुणवदि ए सोमे जायदरगठे श्रेष सकु नार्या सिवकया व्रात्री केदोर्थ भी रार्श्वनाथविदं कारिनं प्रतिष्टिनं श्रीगुणरहनस्रितिः॥

## [2229]

र्षः १२२० द्वे फागुणमुनि १२ हिन्चेष्ठपुत्र जनामीह जनिशा सोहिश श्रात्मश्रेषार्य दिह करिने । प्रतिहिने श्रीचेत्रगते श्रीश्रजितसिंहम्गिसंसाने श्रीकनकप्रतम्गितः॥

# [ ६१ ]

#### [2230]

संग १३१ए ज्येष्ठवि ११ श्रीनाणकीयगन्ने श्रेण खाव्हण प्राप्तिनायविवं कारितं ॥ प्रण श्रीधनेश्वरस्रितिः ॥

#### [2231]

ॐ ॥ संग १३३७ वैशाखसुग १३ शनौ वाग पदन्या स्वश्रेयोर्थ श्रीमहावीरविंवं कारितं प्रतिष्टितं मलधारिश्रीप्रजानंदसूरिजिः ॥

#### [2232]

संव १३३० ज्येव वव १ वायटकातीय राजसाधार ठ० अजयासिंइपद्माज्यां पितामह ठ० जयताश्रेयसे श्रीशांतिनाथावेंचं कारितं। प्रतिष्टितं श्रीवापटीयगहे श्रीराशिद्मसूरिजि:॥

#### [2233]

॥ ॐ ॥ सं० १३४१ ज्येष्टसु० १५ रवौ सा० आसधरेण ितृत्य गुणचंद्रश्रेयोर्थ श्री-शांतिनाथविंवं श्रीरामनद्रस्रिनः ।

#### [2234]

संo १३४३ माहo १० शनौ चोपड़ागोत्रे ..... श्रीपार्श्वनाथार्वेवं कारितं प्रo॥ श्रीसूरितः ।

#### [2235]

संग १३४५ आसार सुग्ध शुक्ते श्रीमालक्षातीय पितृ थिरपाल मातृनायिकिश्रेयसे सुत मृंधाकेन विवं कारितं प्रतिष्टितं श्रीस्रिजः॥

#### [ 2236 ]

संग १३४५ श्रीजपकेशगत्वे श्रीककुद्दाचार्यसंताने नाइड़ सुण श्रासीहश्रेयसे पुत्रपा पुरा-दन्त (१) पंचित्र (३) श्रीशांतिनायः काण प्रण श्रीसिद्धसूरिनिः॥

# [ ६२ ]

# [2237]

सं० १३४६ वर्षे ज्येष्टसुदि १४ श्रीशांतिनार्थांच० छुर्घटान्वय सा० हरिचंड पुत्र भृणात पर्वतश्रेयसे प्र० श्रोदेवाचार्यसजातीयैः श्रीमुनिरत्नस्रितिः॥

# [2238]

संवत् १३४६ वर्षे पोरवाड पहुँदेव जार्या देवसिरिश्रेयसे पुत्रे वुटहरकांकणकागडाहिकि श्रीखादिनाथिंवं कारितं प्रतिष्टितं श्रीजवण् श्रीसिद्धसूरिजः।

# [ 2239 ]

संग १३५१ वर्षे ज्येष्ठविद् .....सुत सुराकेन ज्ञातः जयनिमित्तं श्रीशांतिर्विवं कार्तिः प्रतिष्ठितं श्री.....

# [2240]

॥ सं १३५५ प्राग्वाट । श्रीकुमारपुत्रेण राजरुः प्राप्त्रोः पुष्यार्थं श्रीक्षपत्रार्ववं का॰ प्राप्त्राप्त्रमचंद्रसूरिजिः ।

#### [2241]

संबत् १३५७ वर्षे वैशाखविद् । शुक्रे श्रेण इनेड जार्या नायघुदे पुत्र कलीवा पित्रामात्र

# [2242]

सं० १३५७ श्रेष पून् ना० देख्ही पुष्यजीयाकेन स्विपत्रोः श्रेयसे श्रीयादिनायाँवं कारितं प्रतिष्ठितं मडाहडीय श्रीयाणंदप्रनसूरिनिः॥

#### [2243]

संव १३६१ श्रीनार्गेद्धगन्ने श्रीपरसोपाध्यायीसंताने नानिकया कारिता ॥

# [ ६३ ]

#### [2244]

सं १३६१ वर्षे वैशाखसुदि १० शनौ जगसीह जार्या खषमसिरि पुत नरसीहश्रेयोर्थ वीरविंवं कारितं प्रतिष्ठितं ॥

#### [2245]

॥ सं० १३६९ वर्षे फाग्रणसु० १ रवे। नाहड सुत जोता जार्था वाणारकीश्रेयोर्थ सुत वरिणग सुत पदमन्यां विवं गुरू श्रीतपा प्रसादेन ॥

#### [2246]

संग १३६७ वर्षे माघसुदि ए बुधे प्राग्वाटङ्गाण जगसीह जार्या षेतुश्रेयोर्थं जार्या जासल सुत अवकेन श्रीलङ्गीतिलकसूरीणामुण्देशेन श्रीपार्श्वनाथविंवं कारितं॥

#### [2247]

संवत् १३९४ वर्षे वैशालसुदि ४ बुधे छासवालज्ञातीय सा लींबा सुत धांधा पुत्र नरपाल-छात्मश्रेयसे श्रीचंडप्रन काण प्रण श्रीधमभैघोषसूरिजिः॥

#### [2248]

संवत् १३९४ वर्षे वैशाखसुदि ९ श्रीजावडागहे उपकेशङ्गातीय तिहुणा जार्या तिहुणा देवि पु॰ महणाकेन श्रीक्षपजदेवांवेंवं कारिनं प्रतिष्ठितं श्रीवीरस्रिजिः॥

#### [2249]

# [ ६४ ]

# [2250]

सं० १३७४ माघवदि ए गुरी प्रा० श्रे० छासचंड नार्या पारुछण मातृपितृश्रेयोर्यं स ननसामाकेन श्रीमहावीर कारितं शाखिक≠र्मा तिखकसूरिनि:॥

#### [2251]

संग १३७४ वर्षे माघसुदि ५ श्रीकोरेटकगछे श्रावक कर्मण जार्या वसलदे पुत्र जावा केन म्रातृत्य नाग पितृ कर्मणनिमित्तं श्रीमहावीरविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीवज्रस्रितिः॥

#### [2252]

संग १३७५ ज्येष्टवा ४ बुध केकड़ा प्रमिला पितृ पीरिण रामामावष्ठाजालसदेव्योः श्रे सुत माजणेन श्रीसूरीणामुपदेशेन श्रीयादिनायविंवं कारितं॥

# [2253]

ॐ॥ सं० १३०६ वर्षे ज्येष्ठव० ए सोमे श्रीक्रएसंगर्छे वटवनागनोत्रे गोव्हा नार्यो युणादे पुत्र मोखटेन मातृपित्रोः श्रेयसे सुमितनाथिवं कारितं प्र० श्रीककुदाचार्यसं श्रीककस्रितः॥

#### [2254]

संग १३०० वर्षे वैशाखसुदि १५ शनौ श्रीणाणकीयगष्ठे श्रेण जीमा जाण सोहिणी पुण श्रांबड़ जाण श्रंगारदे पितृश्रेयसे श्रीशांतिनाथांवेंबं कारितं प्रणश्रीसिद्धसेनसूरिजिः॥

#### [2255]

सं० १३७७ महं रजड जा० रयणादे पु॰ छदाकेन श्रीशांतिनायिं मातृषितृश्रेयते कारितं चैत्रगहे श्रीञामदेवसूरिजिः प्रतिष्ठितं॥

# [ ६५ ]

#### [2256]

संग १३७ए वैशाखवदि 9 शुक्रे श्रेण नावड़ जाण सेणल पुत्र चाहड़ेन जार्या लाड़कदे-सहिनेन श्रीशांतिनाथविंचं काण प्रण श्रीयशोदेवस्रिएटे श्रीधर्मदेवस्रिजिः॥

#### [2257]

ॐ॥ सं० १३ए० वर्षे श्रे० जाहा जा० साबुश्रेयसे पु० अजयसीह्वजयसीहाज्यां श्रीपार्श्वनाथावेंवं कारितं प्र० श्रीमिख्लपेणसूरिजः॥

#### [2258]

संवत् १३७१ माहवदि ११ शनौ प्राग्वाटङ्गाण श्रेण व्यण जगधर जाण हांसी पुत्र गोसः खेन पित्रोः श्रेयसे श्रीपार्श्वनाथ श्रीजिनसिंहसूरीणामुपण

#### [2259]

सं० १३ए१ माहवदि ११ श्रे० महणी जार्या मोहणदे पुत्र धणसीहेन पित्रो श्रेयसे श्रीत्रादिनाधविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीस्रिजः॥

#### [2260]

संग १३७१ फागुणविद ए वृहङ्काण सहजपा [ ख ] जार्या खापणदे पुत्रसहितया श्री-पार्श्वविंवं कारितं प्रण श्रीत्रजयदेवसूरिजिः॥

#### [2261]

सं० १३ए१ श्रीजिकेशगत्रे श्रीकुकुदाचार्यसंताने सोमदेवनार्या खोहिणा श्रात्मार्थं श्री-सुमतिविंवं कारिनं प्र० श्रीककस्रितिः॥

# [ ६६ ]

[ 2262 ]

संव १३७३ वर्षे फागुणसुदि ए व्यव मागा जाव मांग सिरि पुव पीमधर जाव सोहा श्रीचंडप्रजाविंबं कारितं आत्मश्रेयसे श्रीकांतितिलकसूरिजः॥

# [ 2263 ]

संवत् १३ए४ चैत्रवि ६ शनौ । श्रीमालङ्गतीय श्रेण देवकुमार जार्या सलपण श्रेण तेजाकेन श्रीपार्श्वनाथांवेंचं कारितं .....श्रीरत्नस्रितिः ॥

# [2264]

संग १४०४ वैशाण सुदि १२ श्रीमालङ्गाण कुंरपाल जार्या कुंरदेवि सुत ज्वलेन कि श्रेण श्रीपार्श्वनायः काण प्रण विष्यलगहे श्रीविद्यध्यजसूरिजः।

# [2265]

संग १४०५ वर्षे महं चांपा जार्या वींफलदे पुत्र ज्ञवनपालेन जार्या पदमलदेवी पुत्र मुखाञ्जाकामेणादियुतेन पित्रो श्रेण श्रीशांतिनाथ काण प्रण श्रीहरिप्रजसूरिजः॥

# [ 2266 ]

॥ संव १४१० वैशाखसुक्षाः शुक्ते श्रीमालङ्गाती पितृ खरसी मातृ छाट्हण्देश्रेक श्रीखादिनायविंवं काक सुन सिहाकेन काक प्रक श्रीनागेंडगडे श्रीगुणाकरसूरिजः॥

## [2267]

ॐ॥ तं० १४१६ मागव० ए सा० दहड पुत्र सा० हेमाश्रावकेण खपूना। श्रीपार्श्वनाण विंवं कारितं त्रतिष्टितं श्रीखरतरगष्ठे श्रीजिनोदयसूरिजिः॥

# [ 89 ]

#### [2268]

संव १४११ वैशाव विद ए शनी उसलव माला जा राषोणो पितृ महण दमादे नीतल श्रेव वनहेड़ाकेन श्रीश्रजितनाथविंवं काव श्रीधर्मतिलकसूरीणामुव

#### [2269]

संव १४११ वैशाखसुव ११ बुधे भीवाइडगहे श्रीयशोत्र इस्र्रितंताने उपकेश हातीय नाव खाखा सुत मोषसी हेन पित्रो: श्रेयसे श्रीसुमिति विंत्रं कारितं प्रतिष्टितं श्रीईश्वरस्रितिः॥

#### [ 2270 ]

संव १४११ वैशाखसुदि ११ किकेशङ्गाव श्रेव गीगदेव जाव कमस पुत्र ३ रणसीहतेजा-केन पित्रोः श्रेयसे श्रीशांतिविंवं काव प्रव श्रीवृह्फ श्रीमहें इस्रिति: ॥

#### [2271]

संग १४२१ वर्षे चैण ग्रुण ११ सुण श्रीसुराणागोत्रे संग डीड जार्या संग देवसिरि सुत संग मेव्ही । कुमरारत्नसीहारयां श्रेण श्रीशांतिनाघांवेंचं काण प्रण श्रीधर्मघोषगछे श्रीसामा-चंद्रसूरिशिष्यैः श्रीदेवचंद्रसूरिजिः॥

## [2272]

सं० १४१३ फागुणसु० ए सोमे खरकेशङ्गा० रामसिंह जार्या खपमादे पुत्री कमलाश्रेष श्रीशांतिर्विवं का० प्र० श्रीसिङस्रिजिः॥

#### [2273]

संग १४२७ वर्षे वैद्याखददि १ सोमे उपकेशङ्गाण साण रुउखसिह जाण रुपिणी पुत्र हापा जाण हांसखदे पुण पीमराजेन सर्वेषां पूर्वजेन । श्रेण श्रीश्रेयांसादिवंचनीण काण प्रण श्रीस्रिजिः॥ [2274]

संव १४३० वर्षे जपकेशङ्गातीय श्रेव रहिया जाव रही पुर रूपाजाव्हणजोगाणे एजि: पितुः श्रेव विंव काव प्रतिष्टितं श्रीदेवग्रससूरिजिः ॥

#### [2275]

संव १४३३ वैशाखशुव ६ शनो श्रीवृह्फ छ उपकेशङ्गाव व्यव षीमा जाव कमिष् व तेजसीषेतसीह्योर्निभित्तं ज्ञाव पूना तेन श्रीविमलनाथिवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीनरहें सूरिजिः॥

#### [2276]

संव १४३४ वर्षे वैशाखवव ३ (?) बुधे उकेश .....मातृक .....भी आदिना १ काव श्रीधर्मति खकसूरी णामुक श्रीधन ति खकसूरी णा .....

#### [2277]

संव १४३६ वर्षे वैशाखनिद ११ सोमे उपकेशङ्गाव पितृ पाखला मातृ बुडीश्रेयसे <sup>सुन</sup> आसघरेण श्रीनासपूज्यविंवं कारितं आंचलगन्ने सूरीणामुपदेशेन प्रव श्रीस्रितः॥

#### [2278]

सं० १४४० वर्षे पौषसुदि १२ वुचे श्री । स । ज्ञातीय पितृ नामा नामबदेश्रेयसे सुण् सादाकेन श्रीपार्श्वनाथपंचतीर्थीं कारापिता प्रण विद्याधरगन्ने प्रण प श्रीगुणप्रजस्ति (जिः)

#### [2279]

सं० १४४५ वर्षे फा० विद १० र० श्रीवृह्ज श्री [ प्रा० ] ग्वटङ्वातीय श्रीर्<sup>तिक्रिं</sup> स्रिणा जार्या साज सुन० धीणकेन जातृधारानिमित्तं श्रीमुनिसुवतस्वामिावैंवं कारिं प्रतिष्टितं वहगत्वा स्राचार्वेन ॥

# [ **६**ए ]

#### [2280]

॥ सं० १४५१ वर्षे अषाढवि १३ डीसावालङ्गातीय व्य० चांपाकेन जा० संसाहदे पुत्र आसादियुतेन पु० राजाश्रेयसे श्रीवासुपूज्याविंवं का० प्रति० श्रीस्रिजः॥

#### [2281]

संग्रथए वर्षे फागुणवद र श्रीज्यकेशङ्कातीय आंवलगढ़े व्यव सोमा जार्या मह-गलश्रेयोर्थं जातुपुर वाणाकेन श्रीशांतिनाय कारितं प्रतिष्ठिनं श्रीस्रिति:॥

#### [2282]

संवत् १४५७ वर्षे वैशाखसुदि ए बुधे का० फांफण सुत कां ग्रणधर सुत का० ईसर-सुश्रावकेन निजपुर्खार्थं श्रोश्रजितनाथविंवं कारितं श्रतिष्टितं श्रीजिनराजस्रितिः। श्रीखर-तरगहे ॥

#### [2283]

ॐ ॥ संवत् १४५७ वर्षे मायसु० ११ नियौ चो० दीनापुत्र। त्यां साहड़कर्मणश्राद्धात्र्यां पूर्वजपुष्यार्थं श्रीपार्श्वविवं का० प्रति० श्रीजिनराजस्रिनिः ॥ शुनं जवतु ॥

#### [2284]

॥ संव १४६१ वर्षे वैशाखसुव ४ जव साव राजा पुर खेना जार्या खर्झा पुत्र पामू जार्या पामन सिरि पुत्रसायरेण स्वश्रेयसे श्रीशांतिनाधार्वेवं कारितं प्रव श्रोपंडेरगछे श्री सुमितसूरिजिः॥

#### [2285]

ॐ ॥ संवत् १४६१ शंखवालीय साव सादासुश्रावकेन धर्माकर्मापवार्तादिषुत्रमहिनेन श्रीछज्ञितनाचिविवं कारितं प्रविश्वीजिनराजस्रिकिः ॥

# [ au ]

# [ 2286 ]

संव १४६५ वैशाखसुदि ३ ग्रुगे दिव उपकेशङ्गानीय श्रेव त्याका नाव सजनवर ए मोकल जारया साव्हणदे रान्सहितेन पित्रोः श्रेव सुम्मित विव कारितं प्रव श्रोवह को श्रे धर्मसिंहसूरिजिः

# [2287]

ॐ॥ सं० १४६ए वर्षे माघसुदि ६ दिने ठाकेशवंशे दा० श्राससा सुत फमणेन ज्ञाः साव्हाकुसखाउक्तरणयुतेन श्रीमहावीरविंवं कारितं प्रतिष्टितं खरतरगष्ठे श्रीजिनवकः सूरिजि:॥

# [2288]

सं० १४७३ वर्षे चैत्रसुदिपूार्णिमादिने सो० जी। घंद सो० कूंपाश्रावकाच्यां श्रीस्त्रिक्तिः विवं कारि० प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगष्ठे श्रीजनवर्द्धनसूरिजिः॥

# [2289]

संव १४७३ वर्षे चैत्रसुव १५ वाव सता पुत्र पांचक्तेन पुत्र सिवराजमहिराजादिवुतेन श्रीत्रजितनाथावेंवं कारितं प्रतिष्ठितं खरतर श्रीजिनवर्द्धनसूरिजिः॥

#### [2290]

संग १४७६ वर्षे वैशाण वदि १ अञ्चेषण मण चड़का सुत मण राजाकेन प्रण श्रीपार्श्वता कारितं

#### [2201]

सं० १४७६ वर्ष वैशाखसुदि १० सोमे श्रीनाणकीयगंत्रे मंग कमीसह नार्या कश्मीर्षे पुत्र साहकेन पित्रोश्रेण श्रीखादिण विंण काण प्रण श्रीधनेश्वरसूरितिः

ķ

# [ 98 ]

#### [2292]

सं० १४७६ वर्षे चैत्रविद १ शनौ श्रीश्रीमाहङ्गातौ सिद्धशाखायां पितृ साट्हा मातृ साह्गदेश्रेयोर्थं जातृ सोमानिमित्तं च श्रेण सिधाकेन श्रीश्रजितनाथपंचतीर्थी काण प्रण पिप्पलगहे श्रीधर्मप्रजसूरिजिः॥

#### [2293]

॥ सं० १४०१ वर्षे वैशाखबदि ११ रवे सा० सारंग पुत्र वीरधवल पु० डाजासाटहा-सहसासलषणप्रभृतिज्ञिः श्रीवासपूज्यविवं पुष्यार्थं वीरधवलेन कारितं प्र० श्रीजयप्रज-सूरिजिः श्रीशुनं जूयात्॥

#### [2294]

सं० १४०१ वर्षे वैशाखविद १३ (१) रवी सा सारंग जार्या सिंगारदे पुत्र वीसक्षेन पितृमातृश्रेयसे श्रीयुगादिविंवं कारितं श्रीपूर्णिमापदे श्रीदेवेन्डसूरिपट्टे ज० श्रीजयप्रजन् सूरिजि:॥

#### [2295]

संग १४७२ वर्षे वैशाखविद १० गुरू छपण झाण साण पेता जार्या की व्हिणदे पुत्र पूना-फेन जार्या पूनादेषुण्यार्थ श्रीद्यादिनाषांवं कारितं प्रण जीनमाखगछे जण श्रीरामदेव-(सू) रिजि:॥

#### [ 2226 ]

॥ संवत् १४०३ वर्षे द्वि० वेशाखविद ए गुरी श्रीश्रीमाखङ्गा० माहाजनीय महं सांगा प्रार्था सुइडादे पुत्र नीवांकेन स्विपतृनाना श्रीसुमितनाथविंवं श्रीश्रंचसगन्ने श्रीजयकीर्तिः सूरीणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्टितं श्रीसंघेन ॥ श्री ॥

#### [:007]

सं० १४७४ व० वैशास्त्रविद ११ रवी श्रीश्रीमासङ्गण ज्यण पीमस जाण मेसारेग्राल श्रेयोर्थ श्रीसंजूनायपिवं कारितं प्रण पिष्पत्रगछे वि । जण श्रीधर्मशैलग्यूरिनिः ॥ श्रागेत्रणे

# [2208]

सं० १४०६ वर्षे महासुदि ४ शनो प्राग्वाटङ्गातीय म० इदा ना० प्रीमसदे पुत्र हा कान्हाकेन जा० वाद् पुत्र राजायुतेन स्वश्रेयोर्थं श्रीमहावीरविंवं कागपितं प्रतिष्टितं श्री सोमसुंदरसूरिजिः ॥

#### [2299]

संवत् १४०६ वर्षे माघसुदि ५ सोमदिने सत्यिकशाखायां साधु सारंग जार्था सिंगारं पुत्र मूलदेव जाण्देवलदे पुत्र पेथड़ेन श्रीसमितनायधितं कारितं प्र० श्रीजयप्रजस्रितः॥श्री

# [2300]

संव १४०७ वर्षे कार्त्तिकविद ए गुरो श्रीश्रीमासङ्गावः ......... तृ वीकलदेश्रेयोर्षं स्व राजलकेन श्रीसुमितनाथावेंवं श्रीपूर्णिव श्रीसाधरत्नसूरीणामुपदेशेन प्रतिष्टितं विधिना॥

#### [2301]

संवत् १४०७ वर्षे मार्गशोर्पसुदि १० ग्रुरुवासरे सत्यिकशाखायां सा० देदा ना० देवर्षे पुत्र केसवः तेन श्रीपद्मप्रनावेंवं कारितं प्रतिष्ठितं प्रनिमगद्धे श्रीदेवेन्द्रसूरीणांपद्दे श्रीवर्षः प्रनसूरिनिः॥

#### [2302]

संव १४०० वैशाखसुदि ६.....संताने श्रो....तार्या रतन श्री...सहज्व सहिते मातृपितृश्रेयसे श्रीपार्श्वाचेंचं काव प्रव श्रीककसूरिति:॥

# [ 98 ]

#### [2303]

संव १४०० वव फाव वव १ श्रीमालवंशे .....गोत्रे ठाव कामा जार्या मानी ..... कारिता ....शो ....जलराजस्रिपेट जिनचंडस्रिजः प्रतिष्ठितं ॥

#### [2304]

संव १४७ए वैशाखसुरि ३ श्रोब्रह्माणगहे स्नेधमा० श्रीश्रीमा० व्यव सायरक० रोज स्त देवसीपर्वनडूंगरराघवदेवकेन पित्रोः श्रेयसे श्रीविमलनायविंवं का० प्रतिष्टितं श्री-यज्नस्रितः॥

#### [2305]

॥ सं० १४७७ वर्षे फा० सु० ३ शुक्ते श्रीमार्खी श्रे० लाइण जा० मंदोजिर पु० कमूआ केडा सुप्ता मरगाद (?) वितृमातृश्रेयोर्घ श्रीसंजवनायाविवं का० प्रतिष्ठितं श्रीपूर्णिमागृष्ठे श्रीसाधुरत्नसूरिजिः॥

#### [2306]

सं० १४ए० इपं वैशालसुदि ए शनों प्रा० व्य० पांदा पुत्र वाह्डेन विवं श्रीचंडप्रत-स्वामि का० सा० पू० श्रीहीराणंदसूरीणामुण्देशेन ॥

#### [2307]

॥ संव १४ए१ वव वैशाखवव ११ शुक्रे खरव पितृ तंव कृषा मातृ कमछादेश्रेयसे पुत्र नामसीचांचांचुंड।कैः श्रीवासप्र्य पंचतीरघी कारापितं प्रव संडेरगहे श्रीशांतिस्रितः॥श्रीः॥

#### [2308]

॥ संव १४ एर वर्षे मार्गव विव ए गुरो व श्री वंडेरकी यग हे जब हाद साद पूनमी पुट गंमा

# [ 88 ]

पु॰ खूंटा जा॰ वाला पु॰ सारंगेन जा रोहि पु॰ जयगसहितेन वितृषुणार्थं श्रीवासपूर्णीतं का॰ प्र॰ श्रीयशोजङस्रिसं॰ श्रीशांतिस्रिनिः॥

#### [2309]

संव १४ए१ वर्षे चैत्रविद ए शुके श्रीश्रीमाछकातीय श्रेव तोलासुतेन वितृत्य साम्र संसारदेश्रेयोर्थं सुत ददाकेन श्रीशीतलनायमुंख्यपंचतीर्थी काराविता पूर्णिमापके श्रीतिम पत्नीय श्रीपासचंडस्रिशीजयचंडस्रीणामुपदेशेन प्रतिष्टिता ॥

### [ 2310 ]

संवत् १४ए५ वर्षे ज्येष्ठविद् १ शुक्रे उपकेशक्षातीय आसउत्रागोत्रे मा जोपाल जी नीतु पुरु मेर कडूआकेन पित्रो श्रेयसे श्रीनिमनाथविंवं कारितं। श्रीजावडारगहे श्री कालिकाचार्यसंताने प्ररुशीवीरसूरिजिः॥

### [2311]

॥ सं० १४ए६ वैशाखसुदि १२ उ० चित्रवालगोत्रे सा० सिवराज पु० मीढ्हा ती तेज्ञातमपुष्यार्थं पु० वरदेवदेवदत्तल्णायुतेन ॥ श्रीशांतिनाथावेंवं कारितं प्र० श्रीश्म घोषगछे श्रीमहीतिलकसूरिजिः ॥

#### [ 2312 ]

॥ संव १४ए७ वर्षे ड्येष्टसुदि १ धांघूगोत्रे साव खषमण साव कुसला पुर्व साव सीत केन साव सीतादेयुव स्वश्रेयसे श्रीष्ठादिनाथावैंचं काव प्रव मलधारिगहे श्रीगुणसुंदरस्रिति

#### [ 2313 ]

ॐ ॥ सं० १४ए७ वर्षे मार्गविद ३ दिने जिकेशवंशे म० इरराज जार्या होरादे पु

# [ 94 ]

सिंघा जार्या सुद्दागदे पुत्र मण् माखासुश्रावकेन पितृ सिंद्दापुष्यार्थं श्रीत्रादिनायविंवं कारिनं प्रतिष्ठितं खरतरगन्ने जिनजङ्रसूरिजिः॥

#### [2314]

। सं० १४ए० वर्षे फाट्यणविद १० सोमे श्रोसवंशे चंडालियागोत्रे सा० ठीइलसंताने सा० रेठा जार्या माहिणि पुत्र मांडणजांडाज्यां श्रीसुमितिविंवं कारि० प्र० श्रीकृष्णार्षेग[हे] श्रीजयसिंहसूरिश्चन्वये श्रीनयचंडसूरिजिः॥

#### [2315]

संग् १४एए फाण्वण प्राण्काण सण्मांडण जाण्मांडहणदे सुत पासा जाण्वरज् सुत सण्वस्ताकेन पितृच्य कोलाकेन जाण्मटक् स्वजाण् अरथूकुटुंवयुतेनात्मश्रेयसे श्री-संजवनाथविंवं तपा श्रीसोमसुंद्रसूरीणामुप्देशेन काण प्रण्श्रीसोमचंडसूरिजिः॥

#### [2316]

॥ सं १५०० वर्षे · · · · म (माघ) सु० ५ सोमे सांडशाखायां सा० ऊदा जा० पूनादे पु० तिहुणावड् आकडू आसादाकेन जातृ पितृ निमित्तं धम्भेना अविंवं का० प्र० पूर्णिमाप० श्री जयन प्रस्रितः ॥ शुनं जवतु ॥ तस्य एहे

#### [2317]

संवत् १५०१ वर्षे ज्येष्टसुदि १० रवे। श्रीत्रांचलगठेश श्रीजयकेसरीस्रीणामुपरेशेन श्रीककेशवंशे खालनशापायां सा० हेमा जार्या हीपादे पुत्र सा० जयवड़श्रावकेण जयनखदे जार्या सहितेन स्वश्रेयसे श्रीधम्मेन। धविंवं कारितं स्वश्रावकेंः प्रतिष्टितं॥ [2318]

सं० १५०३ वर्षे छाषा० विद १३ सोमे प्रा० सा० मांजू सुन सा० षीमा रणम् अष् केत श्रीपद्मप्रजावेंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजयचंडसूरिजिः

# . [2319]

संग १५०३ वर्षे छाषाढवित — सोमे प्राण साण सामल जाण माजू सुत साण सीमा केन श्रीपद्मप्रजाविंचं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजयजङ्मसूरिजिः॥

# [2320]

संग १५०३ वर्षे मागसिरसुदि ६ चित्रावसगृह श्रीमाञ्ज्ञातीय मासा जाण मुगती पुत्र साटहा जाण ससस्तू पुत्र हापा कापा देपा स्वश्रेयसे श्रीसुमितनाथिवं काण श्रीमस्ववं इ सूरिजिः ॥ शुजं जवतु ॥

# [2321]

संग १५०३ वर्षे माघण पूर्ण सोमे जपण ज्ञाण व जगैमालेन जात डामरपुण्यार्थ श्री श्रजितनाथविंण काण खरतरगण जण राजितधर्मसूरिजिः प्रतिष्टितं॥

#### [2322]

संवत् १५०३ वर्षे जांगड़गोत्रे सा० हांसाश्राद्धेन पुत्र जेसासामतपूनाघमसीहैं। श्री संजवनाथविंवं का० प्रति० श्रीजिनजङसूरिजिः॥

# [2323]

॥ॐ॥ सं० १५०९ वर्षे ज्येष्टसुदि १ दिने श्रीजकेशवंशे लोडागोत्रे सा० देवराजसंताने सा० पेडा जार्या जरमी पुत्र मूला राणा सा० नयणाश्राद्धैः मूलापुत्रलपमण्युनैः पुण्यार्थं श्री पार्श्वनाथविवं कारि० प्रति० वरतरगत्रे श्रीजनस्वस्ति श्रीजनस्वस्ति श्रीजनसङ्ख्रीरगण्युरैः॥श्रीः॥

# [ 88 ]

#### [2324]

॥ संगरियण वर्षे ज्येष्ठ सुदि १ दिने ऊकेशवंशे वरह ड़ियागोत्रे साण देपा श्रावकेण पुत्र काकमादिसहितेन जार्या सोखी श्रेयोर्षं श्रीखनंतनाथविंवं कारितं प्रतिण श्रीखरतर-गहे श्रीजनजदसूरिजि:॥

#### [2325]

संवत् १५०९ वर्षे चैत्र व० ५ शनौ उपकेशक्षाण कोरंटागोत्रे साण्वीसत्र जाण नीतृ पुण सालिग सत्रसल जेसा जार्यासहितेन आत्मश्रेयसे श्रीसुमितनाथिवं काण कएसः गहे प्रतिष्ठितं श्रीककसूरिजः ॥ श्री ॥

#### [2326]

॥ संव १५०७ वर्षे ज्येष्ठ सुदि १३ बुधे श्रीश्रीमालकातीय श्रेव नरमा सुव श्रेव असाईन नाव धारू सुव श्रेव सोढाकेन नाव वर्जूयुतेन वितृमातृश्रेयोर्थ श्रीअजितनाथ विंवं पूर्णिव श्रीगुणसमुद्रस्रोणामु १देशेन कारितं प्रतिष्ठितं च विधिना ॥ ठ ॥ वडीग्रामे ॥

#### [2327]

॥ सं० १५०७ वर्षे माह सुदि ५ गुरौ जवण ज्ञातीय .....करण। त्यां श्रेयसे श्रीजयः केशगहे कुकुदाचार्यसंनाने श्रीसंजवनाथविं कारितं प्रतिष्टितं .....सूरिजि:॥

#### [2328]

॥ ॐ॥ सं० १५०ए वर्षे कार्तिक सुदि १३ जक्षेशवंशे जणसन्धिगोत्रे सा० जैसिंह जार्या राजसदे सुत सा० वीदाकेन जातृत्य सं० मेरा सा० रणधीराज्यां पुत देवराज वत्सराज प्रमुखपरिवारयुनेन खश्रेयोर्ध श्रीचंडप्रजविंवं कारितं श्रीखरतरगत्रे श्रीजनगज्ञ स्रिव्हे श्रीजनजङस्रिज्ञः प्रतिष्टितं॥

# [2329]

॥ संवत् १५०ए वर्षे फाग्रण सु॰ ३ गुरो श्रीश्रीमालकातीय गांधिक जावड़ जा॰ ग्री नाम्न्या सुता रही श्रेयसे श्रीधम्मेनाथविवं कारिनं पू॰ पद्दे जोमपल्लीय ज॰ जगवंड सूरीणामुपदेशेन प्रतिष्ठितं॥

# [2330]

संग १५११ वर्षे ज्येष्ठ सुण ५ प्राग्वाट श्रेण जांपर जाण करनी पुत्र समराकेन सर्श्रेणे श्रीख्यादिनाथांवेंबं काण प्रण तपा श्रीसोमसुंदरसूरिशिष्य श्रीरत्नशेषरसूरिजः॥ श्रीः॥

# [ 2331 ]

॥ संवत् १५११ वर्षे छाषाढ विद ए जकेशवंशे श्रेष्ठि रांकासंताने स० धन्ना पुत्रेष सं जगपाल श्रावकेण जार्या नायकदे पुष्यार्थं श्रीशांतिविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीलरत<sup>त्रों</sup> श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिनगद्धसूरिजिः॥

# [2332]

॥ संवत् १५११ वर्षे आषाढ वदि ए उकेशवंशे श्रेष्टि गकासंताने संग्र धन्ना पुत्रेण संग् जगपाल श्रावकेण जार्या नायकदे पुष्यार्थं श्रीशांतिषिवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगत्ने श्रीजनराजस्र्रिपद्दे श्रीजनजङस्रिजः॥

#### [ 2389 ]

॥ संवत् १५१२ वर्षे वैशाल सु० ३ श्रीमाल मूसलगोत्रे सा० देव्हा पु० मीहण त्रार्ण त्रार्ण हिपुरादे पु० सिंघा श्रारमश्रेयसे श्रीकुंयनाथविवं का० प्र० श्रीधर्मधोषगत्रे श्रीपद्मशेलर स्रिपद्दे श्रीपद्मानंदस्रिति: ॥ श्री ॥

# [ 90 ]

#### [2334]

॥ सं० १५११ वर्षे फागुण सु० ए शुक्रे श्रीजपकेशकाती श्रेष्टिगोत्रे वैद्यशा० सा० । ।ना० त्रा० ससंखू पु० जगम त्रा० जगमदे पु० त्रादाकेन त्रा० त्रावसदे युतेन व्यात्मश्रेयसे ।।तृषित्रर्थं श्रीविमसनाथविंवं कारितं जपकेशगहे श्रीककुदाचार्यसूरितिः प्रतिष्ठितं ॥

#### [2335]

॥ संवत् १५१४ वर्षे फाग्रण सुदि १० सोमे जपकेशक्वातौ श्रेष्टिगोत्रं महाजनीशा० १० मद्मसी पु० म० मोपा जा० महिगक्षदे पु० नीवा धन्नाज्यां पितुः श्रे० श्रीश्रेयांसार्वे० हा० प्र० जपकेशग० श्रीककुदाचार्यसं० श्रीककसूरिजिः पारस्कर वास्तव्य

#### [2336]

॥ संवत् १५१५ वर्षे फागुण सु० ए शनौ श्रीश्रीमाखङ्गा० रिसहा पितृ पीमाना कमी सु० डाहाकेन पितृमातृश्रेयसे श्रोनिमनावविंवं कारितं श्रो पू० श्रीमुनिार्सेघसूरीणामुप-देशेन प्रतिष्ठितं विधिना वानिक वास्तव्य ॥

#### [2337]

॥ संवत् १५१६ वर्षे छा० सु० ए शुक्रे जगकेशक्षातीय विनाकीयागोत्रे सा० थिरः सुत सा० महणा छात्मश्रेयसे सुमितनाथिवं श्रीरुडपद्वीये श्रीदेवसुंदरस्रिपहे श्रीस्रोमसुंदरस्रिकिः प्रतिष्टितं ॥

#### [2338]

सं० १५१६ वर्षे मार्ग विद ५ उरकेशङ्गाना ह्गड़गोत्रे सा० सिवरात पु० सं० तिरुवा हांसा जब्हयुतो चात् सोहिस पुष्पार्घ श्रीवद्मप्रज्ञांवेंवं का० वृहद्गते श्रीसागरचंद्रसृतिनः॥

# [ 170 ]

# [2339]

संवत् १५१६ वर्षे मार्गसिर सु० १ प्रा० क्षा० श्रे० नरसी सुत श्रे० राघव पत्या है। कर्मसी जा० लीबी पुत्र्या श्रीलवी नाम्न्या ज्ञातृ व्य० हरिख्या ज्ञातृज व्य० महिराज गा राजादिकुंदुवयुत्तया स्वश्रेयसे श्रीसंजवाबंवं कारितं प्रतिष्टितं तथा श्रीरत्नशेखरस्रिति।

# [2340]

सं० १५१७ वर्षे वैशाख सुद्धि १ रवी उ० सुचीगोत्रे सा० वीसंख जा० विमलारे प्र धना जा० धाधलदे सामा जा० श्रीआदे आत्मश्रेयसे श्रीशीतलनाथार्वेवं कार्तिश्री पूर्णिमापक्ती ज० श्रीजयजङसूरिसुपदेशेन ॥

#### [2341]

संवत् १५१७ वर्षे ज्येष्ठ वदि-४ दिने श्रीक्रकेशवंशे नानहड़गोत्रे सा० धना जार्यो खे पुत्र मा० सालिग श्राद्धेन जईता माला पाना जगमालादियुतेन श्रीधम्मेनाथिवं कार्ति प्र० खरतरगठे श्रीजिनचंडसूरिजिः॥

#### [2342]

॥ संवत् १५१७ वर्षे माइ सुदि १३ ग्रुरी प्राग्वाट ज्ञातीय ठय० मूजा जा० जास स टय० वाठाकेन जा० वाट् पुत्र मेला ऋंरपाल युनेन स्वश्रेयसे जीवित स्वामि श्रीचंड्या विवं कारितं कुवकमायात् ग्रहिनः श्रीपूर्णिमापके जीमपल्लीय जहारक श्रीजयचंड्रस्रि

#### [2343]

ा संव १५१ए वर्षे वैद्याम्य वण ११ शुके खरावालकीतीय हारगोत्रे संव रामा पुर मार्म

# [ 57 ]

त्रार्या सहजरे पु॰ सं॰ सिवाकेन आत्मश्रे॰ श्रीकुंधुनाथविवं का॰ वृह्जवीय प्रत॰ श्रीदेवः चंड्रसूरिजः॥

#### [2344]

सं० १५१ए वर्षे वैशाल सुदि ३ ग्ररी श्रीश्रीमालक् १० श्रे० सलण ना० वास् सु० ससधरेण आत्मश्रेयसे ॥ श्रीकुंधुनाचादि पंचतीर्थी आगमगन्ने श्रीहेमरत्नसूरीणामुपदेशेन कारिता प्रतिष्टिता च विधिना ॥ धूंधूका वास्तव्य ॥

#### [2345]

संवत् १५१ए वर्षे ज्येष्ठ सु॰ ए शुक्ते श्रीब्रह्माएगहे श्रीश्रीमालक्षातीय श्रे॰ श्रासा जार्या मेघू सुत गांगा जार्या गंगादे सतवीरा धारा जदा सिहतेन पितृव्दिंजश्रे॰ श्री॰ विमलनायविंवं का॰ प्रतिष्टितं श्रीविमलस्रिजः॥ कांजरू(जू?)या ग्रामे।

#### [2346]

सं० १५११ वर्षे उपेष्ट विद ए सोमे श्रीश्रीमाञ्ज्ञाती व्यण्समरा जाणमाकु सु० व्यण्धनपाल जाणरंगाई सुणिसंघा जाणमटकुतथा लघु त्राणकामा काव्हा प्रण कुटुम्बयुतेन श्रीनिमनाचित्रं कारितं प्रण पूर्णिमापके। श्रीसाधुरत्नस्रिजि:॥

#### [2347]

संग्रेष्य वर्षे ज्येष्ट सुदि ए शुक्रे श्रीश्रीमाखङ्कातीय व्यक्ष्मे सुन व्यक्षेत्रा क्ष्मी स्वपुत्रयोत्रसिहतेन द्वत्योः स्वात्मश्रेयोर्घ श्रीजीवतस्वामि श्रीसुमनिनाय-विंक पूर्णिमावक्षीय ॥ श्रीराजितसकसूरीणामुक्क प्रतिष्टिनं ।

# [ ७२ ]

#### [2348]

संवत् १५२९ वर्षे माघ व० ७ श्रीङ्गानकीयगत्ने जपकेशङ्गातीय वाघसीण गोष्ठि सा० नरजा जा० नायकदे पुत्र धरणा जा० धारसंदे पु० दीता सहितेन स्वपुष्यार्थं श्री शोतलनाथविंवं कारितं प्रति० ज० श्रीधनेश्वरसूरिजिः शुजं श्रीनाणगत्रीयः श्री॥

# [2349]

संवत् १५२७ वर्षे कार्तिक सुदि १२ शुक्रे श्रीश्रीमाखङ्गातीय गा<sup>० व्यव जगमा</sup> सुत सूरा जाण राजखदे सुत ए व्यवण जाणु राणु मोहु मूंगर खषमणिजः वितृशिह श्रेयसे श्रीश्रीसुविधिनाथविंचं कारितं श्रीपूर्णि० प्रधानशाखा श्रीजयप्रनस्रीणामुपदेशेन प्रतिष्टितं कारेरी वास्तव्य ॥

# [2350]

संवत् १५२७ वर्षे माघ वदि ६ शुक्रे श्रोश्रीमाखज्ञा० व्य० वाठा जा० वर्डा मुन नोजा ना० रही ॥ चातृ धर्मसी सहितेन पि० विरू खान० सा० पि० श्रे० श्री. शांनिनाथविंवं का॰ प्र॰ श्रीपिष्पलगन्ने श्रीनद्यदेवसूरिपहे श्रीरत्नदेवसूरितिः॥ १॥ मांडकी वास्तव्य

#### [2351]

संवत् १५३१ वर्षे वैद्याख सुदि ५ सोमे ॥ श्रीश्रोएसवंशे ॥ खाखनशाखायां ॥ श्रेण में तीग दायों माणकदे पुत्र क्षेत्र मांका सुश्रावकेण जार्या भुगदे पुत्र देपाल इरहान परदत सहितेन स्वश्रेयोर्थं श्रीश्रंचखगत्रेश्वर श्रीजयकेसरिस्रीणामुपदेशेन श्रीमुम्नि सायविवं कारिनं प्रतिष्टितं॥ श्रीसंघेन॥

# [ 53 ]

#### [2352]

ं ॥ संवत् १५३१ वर्षे वैशाख विद् ५ रवौ जप्तवालङ्गानीय नंदवाणेचागोत्रे जिनदे - जा० हीरादे पु० कान्हा जा० प्रेमा श्राविकया आत्मपुण्यार्थं श्रीसुविधनाघावें० का० · प्र० श्रीसावदेवस्रितिः॥

#### [ 2353 ]

॥ संवत् १५३४ वर्षे वै० व० १० सुरतवासि प्राग्वाट व्य० धम्मी जा० राजू सुत ं वणवीर जा० जरी नाम्न्या सुत महाकेन कुंटुंवयुतेन श्रीसुमतिविंवं का० प्र० तपा ं श्रीस्टक्षीसागरसूरिजि:॥

#### [2354]

॥ संवत् १५३४ वर्षे च्येष्ठ सु० १० सोमे श्रीजिक्तेशवंशे खूणियागोत्रे सा० सांजा जार्या खाखू पुत्र सा० मेहाजन्न सा० मेबा सा० तोबा सा० धर्मसी प्रमुखैः स्वपुण्यार्थं श्रीवासुपूज्यविंवं का० प्र० श्रीखरतरगत्ने श्रीजिनजङस्रिपटे श्रीजिनचंडसूरिजिः॥

#### [2355]

संवत् १५३५ वर्षे वैशाख विद् ९ सो० श्रीश्रीमालङ्गानीय श्रे० वस्ता ना० नाकृ सुत श्रे० जेसा वीमा नागा पितृवातृश्रेयोर्थ श्रीश्रेयांसनायाविवं काग्नि प्रतिष्टिनं श्रीनागेंड्गहे श्रीगुणदेवसूरिनिः॥ तालध्वजे॥

#### [2356]

सं० १५३५ वर्षे माघ सु० ५ गु० डीसा० श्रे० जुठा ता० श्रमकृ सु० म० ते।जा-केन जा० श्रमकृ सु० नाघा जा० वह्यातिकुंड्वश्रेयमे श्रीश्रीश्रनंतिर्वं का० प्र० सहर्ती-सागरस्रिजिः॥

# [2357]

संवत् १५३६ वर्षे फा॰ सुदि १ दिने ऊकेशवंशे आयरीगोत्रे। सा॰ महिराज सः हपू पुत्र धणदत्त सुश्रावकेण सा॰ वीट्हू पुत्र कम्मी शासादियुतेन श्रीशीतलनायां कारितं। श्रीखरतरगष्ठे श्रीजिनजङसूरिपट्टे श्रीजिनचंडसूरिजिः प्रतिष्ठितं। चेला लिकि

# [ 2358 ]

॥ संवत् १५३६ वर्षे फाग्रण सुदि ३ दिने श्रीक्रकेशवंशे सा० जारा नार्या वरसी पुत्र सा० जयसिंघ नार्या करमाई युतेन श्रीवासुयूज्यविंबं कारितं। प्रतिष्टितं श्री खरतरगष्ठे श्रीजिनचंडसूरि श्रीजिनसमुडसूरिजिः। श्रीः।

# [2350]

संवत् १५३७ वर्षे वैशांख सुदि ७ दिने श्रीक्रकेशवंशे सुद्वगोत्रे सा० वस्यती है श्रावकेण पुत्र स्रा नार्या हान् प्रमुख परिवारयुतेन श्रीवासुपूज्यविंवं कारितं प्रध्रीखरतरगष्ठे श्रीजननज्ञस्रिपट्टे श्रीजनचं इस्रिपट्टाखंकार श्रीजनसमु इस्रिवः ॥ श्रीवगतटमरी

# [2360]

॥ संवत् १५५६ वर्षे ज्येष्ट सुदि ए शुक्रे श्रीश्रोएसवंशे सा० जीमसी जा०। गांगी पुत्र सा० मेहाजस सुश्रावकेण जा०। जावस पु० सा० पूना कीकायु त्रातृ साह वाही महिनेन जानुः सा। वीका कंसा पुण्यार्थं श्रीमदंचलगहेश्वर श्रीसिद्धांनसागरस्रीण सु९देशेन श्रीसुमनिनायविंवं कारिनं श्रीसंघेन श्रीपारस्कर नगरे॥

#### [ 2361 ]

। संबत् १५५७ वर्षे माय सुदि ए गुरें। जकेशवंशे सा० देवा जा० हाष्ट्र पुत्र मा

# [ 69 ]

माक्षीज्ञातीय मुह्वणा नातरंगा जार्या वमह्(?)वाई सुत करमसी धरमसी करत श्री-तपागक्वे श्रीविजयदानसूरिजि:॥

#### [2371]

संवत् १६१७ वर्षे माघ सुदि १३ रवें। श्रीवासुपूज्य राधनपुर वास्तव्य श्रीश्रीमाक्ष-इातीय महं छाना जायी वाल छहिवदे ज्ञाता दत्ता जायी वाल देमा सुल जुपति अणा साणा कारितं श्रीतपा श्रीविजयदानसूरिजिः॥

#### [2372]

संवत् १६१६ फाग्रण विद ए सोमे उसवंशे घीयागोत्रे सा० दोना जार्या गण्णा सा० पेथा जार्या मनरंगदे सुत नरबद श्रीतपागहे सिरोमणि श्रीहीरविजयसूरि प्रति-ष्टितं श्रीसंजवनाथविंवं कारितः श्रीस्तंजतीर्थे श्रीखंजाते नगरं प्रण्णाणा

#### [2373]

॥ संवत् १६४६ वर्षे ज्येष्ट सुदि ए सोमे जकेशवंशे सा० वीरजी नान्हा सुत सूरजी युतेन श्रीस्रजिनंदनविंवं प्रतिष्ठितं .....।

#### [2374]

संवत् १६७३ वर्षे त्रासाढ वण ४ जेसलमेरु वास्तव्य को। देपा सुत कोकवाकेन श्रीधर्भनाथविंवं कारितं प्रतिष्टितं च तपागञ्चाधिराज जद्यारक श्रीविजयदेवसूरिजि:॥

#### [2375]

गांतिनाथः काण प्रणश्रीसिद्धसेनसूरिति:॥

# [ 69 ]

मासीकातीय मुह्वणा नातरंगा जार्या वमह्(?)वाई सुत करमसी धरमसी करत श्री तपागहे श्रीविजयदानसूरिजि:॥

#### [2371]

संवत् १६१० वर्षे माघ सुदि १३ रवी श्रीवासुपूज्य राधनपुर वास्तव्य श्रीश्रीमाख-इ।तीय महं खाना जायी वाण खहिवदे च्राता दत्ता जायी वाण देमा सुण जुपति जाणा काणा कारितं श्रीतपा श्रीविजयदानसूरिजिः॥

#### [2372]

संवत् १६२६ फागुण विद ण सोमे जसवंशे घीयागोत्रे साण दोना जार्या ...... साण पेघा जार्या मनरंगदे सुत नरवद श्रीतपागन्ने सिरोमणि श्रीहीरविजयस्रि प्रति-ष्टितं श्रीसंजवनाघविंचं कारितः श्रीस्तंजतीर्थं श्रीखंजाते नगरं प्रण्यास्था

#### [2373]

॥ संवत् १६४६ वर्षे ज्येष्ट सुदि ए सोमे जकेशवंशे सा० वीरजी नान्हा सुन सूरजी युतेन श्रीय्यजिनंदनविंवं प्रतिष्टितं .....।

#### [2374]

संवत् १६७३ वर्षे आसाढ व० ४ जेसलमेरु वास्तव्य को। देपा सुन केकिवाकेन श्रीधर्भनाथविंवं कारितं प्रतिष्टितं च तपागद्याधिराज जद्दारक श्रीविजयदेवसुरिजि:॥

#### [2375]

..... ग्रीनाणकीयगठे सा० धीमड़ जा०....पुत्र कीकन.....पितृश्रेयसे श्री-शांतिनाचः का० प्र० श्रीसिद्धसेनसूरिजि:॥ F 04 1

[2366]

॥ संवत् १५७० वर्षे माघ विद ए रवौ श्रीन्नसवालक्षातीय जा जगू जा सहस् मल्ल सुकुटुंवयुतेन श्रीमुनिसुत्रतावेंवं कारितं श्रीलरतरगन्ने श्रीजिनसमुद्धस्रिएहे श्री जिनहंसस्रिज्ञः प्रतिष्ठितं जेसलमेर वास्तव्य ॥

# [2367]

ॐ॥ संवत् १५७ए वर्षे माघ सुदि ४ श्रीक्रकेशवंशे सा० ताब्हण पुत्र सा। ताजा पुत्र सा० वणरा सिहतेन सा० वछाकेन ज्ञातृ कम्मा पुत्र हांसा धन्ना सहस। पिरानेन स्वपुण्यार्थं श्रीनेमिनायविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगञ्जे श्रीजिनराजस्ति। पद्देशीजिनजङम्हितः॥

# [2368]

॥ संति १५७१ वर्षे माघ वित पष्टी बुधे श्रीजपकेशवंशे ठाजहड़गोत्रे मंत्रि काष्ट्र आक रुगमादे पुत्र मंक् रादे ठाइड़ा नयणा सोना नोडा पितृ। मातृश्रेयसे श्रीमुमित नार्यादां कामिति प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगष्ठे श्रीजनइंससूरिजिः॥

# [ 2369 ]

्रेत्र सन् १५५३ वर्षे दाके १४५० प्रवर्तमाने महामाङ्गड्यप्रद श्री माह वर्ण प्रति इदादिते तुम पुष्यतङ्गत्रे॥ श्रीवापनागोले सार माला पुरु वरहदा जार निर्णिते इद्यक्ति द्विष्ट्रेयुनायविवं कारितं तर श्रीतिनमाणिक्यसूरितिः॥

### [2370]

सेवन १६१७ वेचे माच मुदि १३ रवा श्रीमुमतिनाथ राईधांनपुर वास्तव्य श्रीव

माधीक्षातीय मुह्वणा नातरंगा जार्या वमह(?)बाई सुत करमसी धरमसी करत श्री-तपागहे श्रीविजयदानसूरिजि:॥

#### [2371]

संवत् १६१७ वर्षे माघ सुदि १३ रवी श्रीवासुपूज्य राधनपुर वास्तव्य श्रीश्रीमाक्ष-इ।तीय महं छाना जायी वाण छहिवदे चाता दत्ता जायी वाण देमा सुण जुपति जाणा साणा कारितं श्रीतपा श्रीविजयदानसूरिजिः॥

### [2372]

संवत् १६१६ फाग्रण विद ए सोमे उसवंशे घीयागोत्रे सा० दोना जार्या ...... सा० पेथा जार्या मनरंगदे सुत नरवद श्रीतपागन्ने सिरोमणि श्रीहीरविजयसूरि प्रति-ष्टितं श्रीसंजवनाथविंवं कारितः श्रीस्तंजतीर्थं श्रीखंजाते नगरं प्रण्यास्था

# [ 2373 ]

॥ संवत् १६४६ वर्षे ज्येष्ट सुदि ए सोमे जकेशवंशे सा० वीरजी नान्हा सुत सूरजी युतेन श्रीव्यजिनंदनविंवं प्रतिष्ठितं .....।

#### [2374]

संवत् १६०३ वर्षे आसाढ वण् ४ जेसलमेरु वास्तव्य को। देपा सुत कोकवाकेन श्रीधर्मनाथविवं कारितं प्रतिष्ठितं च तपागञाधिराज जद्दारक श्रीविजयदेवस्रितिः॥

#### [2375]

..... ग्रीनाण्कीयगठे साव धीमड़ जाव पुत्र कीकन प्राव्येयसे श्री-शांतिनायः काव प्रवश्रीसिद्धसेनसूरिजिः॥

[ 66 ] [2370] संव भागियां का प्रवित्तमातृश्रेयोर्थं श्रोसुमतिनायां वं का प्रव श्रीनां इक्षे श्रीगुणदेवसूरिजिः॥ जमरामी वास्तव्य [2377] .....नाम्न्या स्वश्रेयसे श्रीशांतिन।यविवं कारितं श्रीरत्नसिंहसूरिकि प्रतिष्ठितं ॥ [2378] ·····श्रीचंडप्रनावेंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीविजयसेनस्रितिः तपागते॥ [2379] संव जायां जासू पुत्र चाहड़देव गीरा जगदेव पासदेव पार्श्वनाथप्रतिमा कारिता प्रतिष्ठिता श्रीककसूरिजिः॥ [2380] श्रीब्रह्माणगङ्घे....सा उसन सुत सा० श्राह्स सा०....सा उसन सुत देव्या कारिता॥

[2381]

....-श्रीसुविधिनाथिं० प्र० श्रीदेवगुप्तसूरिजिः॥

# श्री शीतलनाथजी का मंदिर।

# मूर्तियों पर।

[2382]

संवत् १५१७ वर्षे ज्येष्ट विद ४ दिने जिकेशवंशे संख्वाखगोत्रे सा० केटहो जार्या केटहणदे श्राविकया ......चं० धन्ना पुत्र माखादिपरिवारसहितया शांतिनाथांवं कारितं प्र० श्रीजिनचं प्रस्रितः । श्रीकी चिरत्नस्रि प्रमुख परिवारसहितैः ॥

#### [2383]

संव १५१७ वर्षे ज्येष्ठ वित ४ दिने संखवालगात्रे साव जेठा पुत्र ः चांपादिः परिवारस्य स्वमात् जसमादे पुष्यार्थं श्रीसुमितिर्विवं कारितंः खरतरगष्टे श्रीः जिनचंद्र ः ..... ।

# [2394] =

ॐ संवत् १५१० वर्षे वैद्याख माते धवखपके १० दिने श्रीजिनचंड्रम्रितिः प्रति-ष्टिनं। संववाब सः० खपा पुत्र कुंबा जार्या चो० ठाकुरसी पुत्र्या नायकदे श्रा० नेमिविंवं कारितं॥

ह प दे पापाण को मृति के यरणबीका पर का यह देख है।

[ @o ]

# पहिका पर।

[2385] 1

ॐ संवत् १६७ए वर्षे माघ सु० ४ दिने शिनवासरे श्रीचतुर्विशित जिनेंड्यहाः प्रतिष्ठतं श्रीखरतरग्रहावतंस श्रीजनदत्तसूरि क्रमेण श्रीजनदत्तसूरि तदंशे मुक्ताः मिण श्रीजनचंद्रसूरि श्रीजनकुशससूरि श्रीजनपद्मसूरि श्रीजनखिधसूरि श्रीजनकि चंद्रसूरि श्रीजनति श्रीजनत्व हिंद्रसूरि श्रीजनति श्रीजनत्व हिंद्रसूरि श्रीजनत्व हिंद्रसूरि श्रीजनत्व स्तूरितिः क्रीजनेशवंशे मागाशाषायां सा० करमा पु० सा० लूणा साइड़ मूलू महणा देव्याः तन्मध्ये साइड़ पुत्राः पंचाजवन सा० नोजा जगसिंह हेमा मोहण श्रीहर्द्राह्याः ततः मूलू पुत्राः पंच

[2386]

···· स्वजार्या श्रृंगारदे पुण्यार्थं शत्रुंजयगिरनारावतारपष्टिका ·····

# पंचतीर्थियों पर।

[2387]

सं० १३३३ वर्षे ज्येष्ट सुदि १३ शुक्रे प्राग्वाटकातीय व्य० पूनपाल सुत खूई वयणकेन पितृ · · · · प्रार्शितः ॥

[2388]

सं॰ १३४ए वैशाख सु॰ १ प्राग्वाटकातीय सा गेव्हा .....चतुर्विशतिष्टः " ......प्राप्ताचा प्राप्ताचा सामान्य साम

<sup>🕆</sup> श्वेत पापाण की २४ मूर्त्तियों सहित पट्टिका पर यह लेख है।

# जैसलमेर - श्री शीतलनाथ मंदिर। श्री शत्रुञ्जय गिरनारावतार पष्टिका (नं० २३८६)

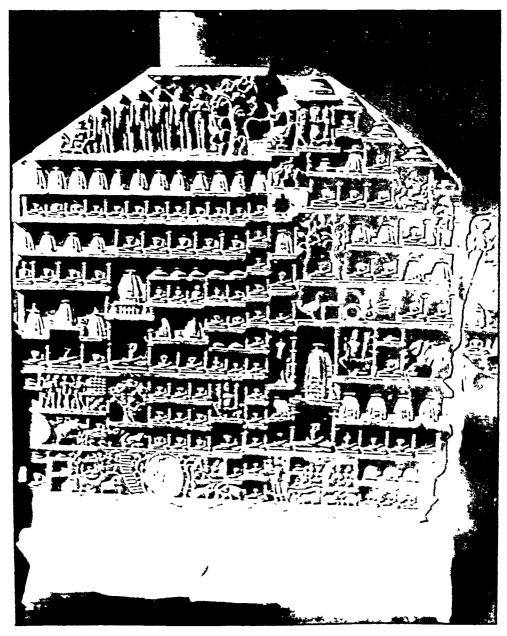

SHRI SHITALNATH TEMFLE - AISALMER

À



# [ @ ]

# [2389]

ॐ संवत् १३७ए मार्गः विद ५ प्रज श्रीजिनचंडस्रिशिष्यैः श्रीजिनकुशबस्रितिः श्रीशांतिनाथविंवं प्रतिष्टितं कारितं च साः पूना पुत्र साः सहजपात पुत्रैः साः षाष्ठ गयथर थिरचंड सुश्रावके स्विष्ठ पुण्यार्थं॥

#### [2390]

संवत् १४५६ वर्षे माघ सुदि ३ शनौ उपकेशक्षातीय पितामह सीहा पितामही खीमिणी पितु कम्या मातु नाव्ह श्रेयसे पुनपाल साहिनीराजैः श्रेयसे श्रीपद्म-प्रजाविंवं कारितं प्रण श्रीस्रिजिः॥ शुनं॥

#### [ 2391 ]

संग् १४७५ वर्षे वैशाख सुदि ३ बुधे जपकेशज्ञाती वष्पनागगोत्रे साण कुडा पुत्र साण साजणेन पित्रोः श्रेयसे श्रीचंद्रप्रनार्वेवं काण प्रण श्रीजपकेशगन्ने कजुदाः चार्यसंताने श्रीसिद्धस्रितिः॥

#### [2392]

संव १४ए३ वर्षे फाव विद १ दिने श्रीजकेशवंशे वहरागोत्रे सोमण सुन धनसा श्रेयोर्थं श्रीश्रेयांसर्विवं कारितं प्रतिष्टिनं श्रीखरतरगत्रे श्रीजिनवंडम्रितिः॥

#### [2393]

संव १५१९ वर्षे कार्तिक सुव १३ जोमे श्रीश्रीमास्त्राव श्रेव केटहा जाव गांगी पुव जता जार्या मेचू सुन गणीया निरिया मेहा सहिनेन विव माव ब्रान् श्रेयोर्थं भीधर्मनाथविंवं काव प्रव विष्यवगव जव श्रीयमरवंडम्रितिः सिरथरयामे वास्तव्य॥

# िएश

#### [2394]

संवत् १५३५ वर्षे मार्ग० सुदि ६ शुक्रे ॥ श्रीश्रीवंशे श्रे० रामा जार्या रांनलं पुत्र श्रे० नीनाकेन जार्या गोमती जात् श्रे० नंग महोराज सहितेन पितुः पुष्यार्थं श्रीश्रंचलगहेश्वर श्रीजयकेसरीसूरीणामुपदेशेन श्रीश्रेयांसनायविंवं का० प्रतिष्ठितं संभेन वीचीयाडी यामे ॥

# [2395]

सं० १५३५ वर्षे माघ विद ए शनौ प्राग्वाट ककरावासी व्य० वस्ता जा० वीव्हः णदे सुत पूंजाकेन जा० सोजागिनो पुत्र पर्वत जा० लावा धूतादिकु० स्वश्रे० श्रीः शंजविवं का० प्र० तपा श्रीलक्कीसागरसूरिजिः॥

# [2396]

संग १५३६ वर्षे फा० सु० ३ दिने श्रीक्रकेशवंशे क्रकड़ाचे।पड़ं।गोत्रे श्रे० बाखण जा० बखमादे पु० स० महणाकेन सामहि० जा० गाणिकदे पु० धन्ना वन्नादिसुतेन श्रीसुमतिनाथविंवं कारि० प्रति० श्रीखरतरगन्ने श्रीजिनजङस्रिपट्टे। श्रीजिनचंडः स्रिजिः॥ श्रीजिनसमुद्रस्रिजिश्च॥

#### [2397]

॥ संवत् १५६० वर्षे माह सु० ४ दिने क्रकेशवंशे कांकरियागोत्रे सा० <sup>हमी</sup> पुत्र सा० मूका जा० तारादे पुत्र राज्ञल जा० रगीदे पुत्र हमीरादिपरिवारसहितेन श्रीनिमनाथावेंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगञ्जे श्रीजिनहंससूरिजः॥



# श्री ऋषभदेवजी का मंदिर।

# मूर्तियों पर।

[2398] \*

संव १५१२ माघ सुव १२ श .....

#### [2399]†

े संवत् १५३६ फाग्र० सु० ५ दिने श्रीक्रकेशवंशे गणधरगोत्रे सं० सचा पुल सं० धन्ना जा० धारलदे पुत्र सं० लापाकेन पुत्र रत्ना युनेन जा० लाठवदे पुष्यार्थं सुपार्श्व विवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रोलर० गठे श्रीजिनजङम्रियटे श्रीजिनचंडस्रिजिः श्रीजिन-समुद्रिजः ॥

समुद्रस्रिजिः ॥

#### [2400];

॥ ॐ॥ संवत् १५३६ वर्षे फागुण सुदि ५ दिने श्रीजकेशवंशे गणशरवेषद्वागोत्रे सा० पासड जार्था प्रेमखदे पुत्र सं० जीवंद सुश्रावकेण नार्था जीवादे पुत्र
सा० सद्धा धीरा। व्यांवा। हरपा प्रमुख परिवार सश्रीकेण श्रीममदेवा स्वामिनो
मूर्तिः कारिता प्रनि० श्रीखरतरगत्ते श्रीजिनजङ्स्रिपटे श्रीजिनचंड्रम्रितः॥ श्रीजेसखमेरु महाङ्गों॥ श्रीदेवकर्णविजयराज्ये॥

यद पक्त छोटी मृति पर का तेव है।

पीडे पापाण को मृति पर यह तैस है।

क रंगमंद्रप के यह तक पाँठ पायाण के हादों पर कोमदरेश माना को हाथ बोर्ड देश हुई मृति के पाँठ पर यह तेस सुक्षा हुआ है।

โดลไ

[2401]\*

(१) ॥ संव० १५३६ वर्षे फाग्रण सुदि ५ जीमवासरे श्रीजपके

(२) शवंशे ठाजहड़गोत्रे मंत्रि फलधरान्यये मं जूठित पुत्र मं का

(३) लू जा० कम्मीदे पु० नयणा जा० नामलदे तयोः पुत्र मं

(४) सीहा जार्यया चोपड़ा सा० सवा पुत्र सं० जिनद्त्त जा० लपाई

( ५ ) पुत्र्या श्राविका अपुरव नाम्न्या पुत्र समधर समरा संडू सिंह

(६) तया स्वपुण्यार्थं श्रीञा(दिदेव प्रथम पुत्ररत्न प्रथम चक्रवित्ते

( १ ) श्रीनरतेश्वरस्य कायोत्सर्गस्थितस्य प्रतिमा कारिता प्रतिष्ठि

( 0 ) हा श्रीखरतरगञ्चमंडन श्रीजिनदत्तसूरि श्रीजिनकुशलस्

(ए) रिसंतानीय श्रीजिनचंडसूरि पं० श्रीजिनेश्वरसूरिशाखायां। श्री॥

(१०) जिनशेखरसूरिपट्टे श्रीजिनधर्मसूरिपट्टालंकार श्रीपूज्य

(११) (श्रीजिनचंडसूरिजः॥ श्रोः॥ श्राविका सूरमदे कारापिता)

#### [2402] 中

- (१) संव १५३६ फाव सुव ५ श्री जकेशवंशे
- (१) वैदगोत्रे मंग सुरजण पुत्र मंग कठला
- (३) केन जा० रत्नु पुष्यार्थं मु० शिवकर युते-
- (४) न श्रीबाहूबिसमूर्तिः कायोत्सर्गस्था
- ( ए ) कारिता प्रति० श्रीजेसलमेरुपुर्गे गण-

यह लेख दाहिने तर्फ विशाल मूर्ति के चरण चौकी पर खुदा हुआ है।

पह हेख वांई तर्फ श्रीवाहुवलजी की कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी विशाल मूर्त्ति के चरणचौकी पर खुदा हुआ है।

# [ @ ]

- (६) धर चोपड़ा से॰ धम्मा कारिन प्रतिष्ठायां
- ( 9 ) श्रीखरतरगंहे श्रीजननदस्रिपहे
- ( ७ ) श्रीजिनचंद्रस्रिनः श्रीजिनसमुद्रस्रिनः .... ...

# पष्टिका पर।

[ दाहिने तर्क ]

#### [2403]

संवत् १५३६ वर्षे फाग्र० सुदि ५ दिने श्रीक्रकेशवंशे गणधरचोपड़ागोत्रे सं० पासड जार्या प्रेमछदे पुत्र सं० जीवंद सुश्रावकेण जार्या जीवादे पुत्र सा० सद्धा सा० धीरा सा० आंवा सा० हरणा पौत्र सा० रायमछ सा० आसकर्ण सा० छद्द्रपक्षी सा० पारसादिविश्वारसिहतेन जानिनी श्रा० पूरी पुण्यार्थ श्रीद्धासप्ततिजनवेरंद्धपिटकां कारिता प्रतिष्टिता श्रीखरतरगठे श्रीजिनजद्धस्रिपटे पूर्वाचलसहस्रकरावतार श्रीजिनचंद्रस्रितः॥ तत् शिष्यराज श्रीजिनसमुद्धस्रितिश्च॥ श्रीग्रुजं ज्यात्॥

#### [2404]

॥ ॐ॥ मंबत् १५३६ वर्षे फागुण सुद्धि दिने श्रीमहकेशवंशे। श्रीवांतियागीतं सा० गांगा जार्या। श्राविका सोहग पुत्र धाडी वाहा मा० रहिया जार्या श्राविका देवसदे पुएयार्थ पुत्र सा० हांसा सुश्रावकेण जार्या श्राविका हांससदे पुत्र मा० नंदे सिक सा० ईसर सा० क्रा प्रमुख सारगरिवार स्त्रीकेण मस्तिशतिवनवंडपहिहा फारगंचके। श्रीतिवं श्रीखरतरगते। श्रीवर्डमानसंत्रों । श्रीजिनदनम् श्रीतिन श्रीजिन धिन्तर श्रीजिनवेश्वरम् श्रीजिनवर्ष श्रीजिनवेश्वरम् श्रीजिनवर्ष श्रीजिनवंडम् श्रीजिनवर्ष श्रीजिनवंडम् श्रीजिनवर्ष श्रीजिक्स स्तित्र श्रीजिनवर्ष श्रीजिनवर्ष श्रीजिक्स स्तित्र श्रीजिनवर्ष श्रीजिक्स स्तित्र श्रीच श्रीच श्रीच श्रीच श्रीच श्रीच श्रीच स्तित्र श्रीच श

# [2405]

ॐ संवत् १५३६ वर्षे फाग्रण विद ए दिने श्री क्रकेशवंशे श्रीगणधरगोत्रे सं० वासः नार्या प्रेमखदे पुत्र सं० जीवंद सुश्रावकेण सं० समधर जा० वरजू पुष्यार्थं द्विसित जिनपहिका कारिता प्रतिष्ठिता खरतर श्रीजिनजङस्रिवेड श्रीजिनचंड .....

[ यांई तर्फ ]

[2406]

मन्तु १५३६ वर्ष फागुण सुदि ए दिने श्रीजिकेशवंशे श्रीगणधरचोपड़ागांत्रे सा नाम् पुत्र संव मद्या तार्या संव सिंगारदे पुत्र संव जीमसी सुश्रावकेण जाण वाज मन्त्रदे पुर्यार्थं पुत्र साव म्र्रा साव सामझ साव सरवण साव कर्मसी जान्यक्षेत्रे आर्या मांनक्षदे प्रमुखें संमार परिवारसिंहतेन श्रीविशतिवरहमाण श्रीजिक् मेट्टाइन काम्यांचके। प्रतिष्टिता श्रीवरतरगष्ठे श्रीजिनराजसुरिष्टे श्रीमत् श्रीवित्रद्वाक्षेत्रः। प्रतिष्टिता श्रीवित्रचंद्रम्रितिः। तिष्ठच्य श्रीजिनसमुद्धसूरि श्रीणण स्वाचार्यं व्यानमदक्तिमध्याय वाव मुनि सोमगणि प्रमुख साधु परिवार सिंदतिन कार्यक्षेत्र व्यानमदक्तिमध्याय वाव मुनि सोमगणि प्रमुख साधु परिवार सिंदतिन कार्यक्षेत्र व्यानमदक्ति श्रीदेवहरोद्धरमावंदं कार्यतं प्रामादे मंदिता पूल्यमाना निर्म

# [ @9 ]

# ं चौवीसी पर।

·· [2407]

सं० १५०६ वर्षे माघ विद ९ बुधे श्रीश्रीमालकातीय व्यव वरपाल जाव वीटहर एदे सुव व्यव लाउण जाव मामूं सुव व्यव पासाकेन जाव कांकण जाव थिरपा लादि सर्वकुदुम्बसिहतेन श्रीविमलनाथादिचतुर्विशतिषद्धं स्विश्तिश्रेयोर्थं श्रीपूर्णिमापके श्रीवीरत्रजसूरीणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं च विधिना॥ श्री:॥ तरजङ॥

# पंचतीर्थी पर।

[2408]

॥ संग्र १५६४ वर्षे वैशाख वदि ए शनो उपकेशक्षाण ठा० गोने ज्िन वंग् मंग्र निणा जा० नामखदे पुण्यार्थं सीहा जा० स्रमदे पुत्र मंग्र समधर जा० सकादे पुत्र सदारंग कीका युते पुण्यार्थं श्रीश्रेयांसनायविंवं काण श्रीखण गछे श्रीजिनचं प्रम्रिपंट श्रीजिनमे । स्रिजः प्रतिष्टितं ॥

# समोसरण पट पर।

[2400] =

(१)॥ ॐ॥ संवत् १५३६ वर्षे फागुण सुदि ५ दिने श्रीक्रकेशवंशे श्रीगणधर-चोपड़ागोत्रे संग् नाधू पुत्र संग् सचा जार्या श्रुंगारदे पुत्र मंग् जिनदन सुश्रावकेण जार्या खलाई पुत्र स्वनरा घावर पीत्र दीगदियुनेन श्रीममत्रमणं कारितं

मिद्र के दादिन तरफ स्तान पर तान प्राकार सिद्द पट पट पट दे। इसके प्रत्येक प्राकार ने पद देख गृहद है

जिनकुगदम्रि श्रीजिनपद्मस्रि श्रीजिनविष्यस्रि श्रीजिनविष्यस्रि श्रीजिनोः पर्वा श्रीजिनगजम् रिपट्टे श्रीजिनजङ्गस्रिपट्टे श्रीजिनचे इस्रि श्रीजेसल मेरुमहाङ्गें श्री। रुप्ते गटल विजयराज्ये श्रीगण्धरचोपड़ा प्रासादे स्वपुति ......

# [2405]

्र स्थत १७३६ वर्षे फागुण विद्या स्थित श्रीक्र हेशवंशे श्रीगणधरगोत्रे संव वातः स्था प्रश्नेत प्रदासक भीषंत्र सुक्षात्र हेणा संव समधर जाव वरजू पुणार्थं द्विमीत रिक्ट देशक अभिना प्रतिदिना समनत श्रीजिनजङ्गसूरिवंड श्रीजिनवंड ''''

[ बहि तर्फ ]

[2400]

्रा १६६६ हिन्नु मृद्दि ए दिने श्री क्रते श्री मणपरनेषणुणोंते मण्या है। १८०० व्यक्त स्था सम्मानंद पुत्र संग्र जीममी मुलायकेण वाणा द्वा दे १८०० व्यक्त स्था मण्या माण्यामान साण्या साण्यकी वाणा द्वा किर्मा विवास विवास हिन्नु श्री विश्व विवास स्था विवास स्था विवास स्था विश्व विष्ठ विश्व विश्व

# [ ED]

# ं चौवीसी पर।

# · [2407]

सं० १५०६ वर्षे माघ वदि ९ बुधे श्रीश्रीमाखङ्गातीय व्य० वरपाख जा० वीटइ॰ एदे सु० व्य० खाडण जा० मामूं सु० व्य० पासाकेन जा० फांफण ज्ञा० थिरपाखादि सर्वकुदुम्बसिहतेन श्रीविमखनाथादिचतुर्विशतिपटं स्विश्वश्रेयोर्थं श्रीपूर्णिमापके श्रीवीरत्रजसूरीणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्ठितं च विधिना ॥ श्री: ॥ तरजङ ॥

# पंचतीर्थी पर।

# [2408]

॥ सं० १५६४ वर्षे वैशास विद् ए शनो उपकेशक्षा० ठा० गोत्रे जूठिस वं० मं० निणा जा० नामसदे पु० मं० सीहा जा० सूरमदे पुत्र मं० समधर जा० सकादे पुत्र सदारंग कीका युते पुष्पार्थ श्रीश्रेयांसनायवित्रं का० श्रीस० गहे श्रीजिनचंडसूरिपटे श्रीजिनमें सूरिजः प्रतिष्टितं॥

# समोसरण पद्द पर।

#### [2409]\*

(१)॥ॐ॥ संवत् १५३६ वर्षे फणुण सुदि ५ दिने श्रीककेशवंशे श्रीगणधर-चोपड़ागोत्रे संग् नाथू पुत्र संग् सचा जार्या श्रृंगारदे पुत्र संग् जिनदत्त सुश्रावकेण जार्या खखाई पुत्र स्रमरा थावर पीत्र हीरादियुतेन श्रीसमवसर्गं कारितं

मंदिर के दाहिने तरफ स्तंभ पर तीन प्राकार सहित यह पह है। रिके प्रत्येक प्राकार में यह छेख गुदे हैं।

- (२) प्रतिष्ठितं श्रीमत् श्रीखरतरगञ्जे श्रीजिनश्वरस्रितंनाने श्रीजिनकृश्वस्रि श्रीजिनवद्मस्रि श्रीजिनखिष्यस्रि श्रीजिनराजस्रि श्रीजिनज्ञस्रिवहे श्री जिनचंडस्रि शिष्य
- (३) श्रीजनसमुद्रसूरि प्रमुख सिहतैः श्रीदेवकर्ण राज्ये ॥

# श्री महावीरस्वामी का मंदिर।

# शिखांबेख ।

[2410] 中

ॐ सं० १४७३ वर्षे सं० कीहट स० देवदत्त उसजदत्त धामा कान्हा जीवी जगमास स० कपूरी माहहणदे कम्मी प्रमुख परिवारेण स्वपुष्यार्थं देवग्रहिका कारिता॥

# चौबीसी पर।

[ 2411 ]

संवत् १४७४ वर्षे उ० चा प्र '' दीता जा० देवस पु० गुणसेन जा० गुरुदे निमित्तं श्रीसुविधिनायविंवं कारापितं प्रतिष्ठितं जपकेशगहे जहारक श्रीसिद्धस्रितिः॥ वाघमार ज्ञातीय ॥

क बावन जिनालय के द्वार के उत्पर के भाग पर यह लेख है।

# ਿਲੇਹੀ

#### [2412]

सं० १५१५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे श्रीसूराणागोत्रे सा० मुिल्वंद पु० तं० जिणदेव तार्या जयतलदे पुत्र रां० कामाकेन आत्मपुण्यार्थं श्रीकुंथुनाथादिचतुर्विशतिर जिनण्हः कारितः प्रति० श्रीधर्मघोषगहे श्रीपद्मशेखरसूरिण्हे श्रीपद्मानंदसूरितिः॥

#### [2413]

संग्रेथर वर्षे वैशाल सुण ३ श्रीश्रीमालक्षातीय मंग् वीका जाग् वातू सुत समधर जाग् स्हवदे सुत देवदासेन ज्ञातृ अदा घोघर कुटुम्बयुतेन स्वश्रेयोर्थं श्रीस् सुमितनाथादिचतुर्विशतिपदः कारितः प्रतिष्ठितः पूर्णिमापके श्रीमहीतिलकस्रिपदे श्रीर गुणितलकस्रिजः वाराही वास्तव्य ॥ श्री:॥

# पंचतीधियों पर।

#### [2414]

ॐ सं० ११९१ ज्येष्ठ वदौ ६ शुक्रवारे श्रीश्रजितदेवाचाँर्यः प्रतिष्ठिता श्रे० प्रमत पाहिगणि छहिता जिंडा सुत नहाद्त जार्या सोहिणि श्रोविका निमित्तं प्रयत्नेन • • • दानेन कारिता।

#### [2415]

ॐ सं० १११६ माघ सुदि १३ गुरौ सरवालगत्ने श्रीवर्छमानाचार्यसंताने रावउ पुत्र माणु तथा जार्या वालेवि(?) सहितेन सुत देदा कवडि व्यालपहेन व्यारमश्रे-योर्थं कारिता॥

- (१) प्रतिष्ठितं श्रीमत् श्रीखरतरगञ्चे श्रीजिनश्चरसूरिसंनाने श्रीजिनकुश्वस्रि श्रीजिनपद्मसूरि श्रीजिनखिष्यसूरि श्रीजिनराजसूरि श्रीजिनजिष्ठसूरिपट्टे श्रीजिनचंद्रसूरि शिष्य
- (३) श्रीजिनसमुद्रसूरि प्रमुख सहितैः श्रीदेवकर्ण राज्ये ॥

# श्री महावीरस्वामी का मंदिर।

# शिखालेख ।

[2410] 中

ॐ संव १४७३ वर्षे संव कीहट सव देवदत्त जसत्तदत्त धामा कान्हा जीवंग जगमास सव कपूरी माहहणदे कम्मी प्रमुख परिवारेण स्वपुष्यार्थं देवग्रहिका कारिता॥

# चौत्रीसी पर ।

[2411]

संवत् १४७४ वर्षे ३० चा प्र · दीता जा० देवल पु० गुणसेन जा० गुरुदे निमित्तं श्रीसुविधिनाथविंवं कारापितं प्रतिष्ठितं उपकेशगढे जहारक श्रीसिद्धसूरितिः ॥ वाधमार ज्ञातीय ॥

<sup>🕆</sup> बादन जिनालय के डार के उत्तर के भाग पर यह लेख है।

### [ एए ]

#### [2412]

सं० १५१५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे श्रीस्राणागोत्रे सा० मुिलचंद पु० सं० जिणदेव नार्या जयतलदे पुत्र रां० कामाकेन आत्मपुण्यार्थं श्रीकुंशुनाथादिचतुर्विशति जिनपट: कारितः प्रति० श्रीधर्मघोषगठे श्रीपद्मशेखरस्रिपटे श्रीपद्मानंदस्रिजः॥

#### [2413]

संग्रे १५११ वर्षे वैशाल सुण ३ श्रीश्रीमालङ्गातीय मंग्र वीका जाण्यात स्ति समधर जाण स्हवदे सुत देवदासेन ज्ञात खदा घोघर कुदुम्बयुतेन स्वश्रेयोर्थं श्रीस्मितिनाथादिचतुर्विशितपटः कारितः प्रतिष्ठितः पूर्णिमापके श्रीमहीतिलकसूरिपटे श्रीरिणितलकसूरिजः वाराही वास्तव्य ॥ श्री:॥

### पंचतीर्थियों पर।

#### [2414]

ॐ संव ११९१ ज्येष्ठ वदौ ६ शुक्रवारे श्रीश्रजितदेवाचाँयैः प्रतिष्ठिता श्रेव प्रमत पाहिगणि छहिता जिंहा सुत ब्रह्मद्त्त जार्या सोहिणि श्राविका निमित्तं प्रयत्नेन •••दानेन कारिता।

#### [2415]

ॐ सं० १११६ माघ सुदि १३ गुरौ सरवालगठे श्रीवर्द्धमानाचार्यमंताने रावड पुत्र माणु तथा जार्या वालेवि(?) सहितेन सुत देदा कवडि श्राक्षणकेन श्रारमश्रे-पोर्ष कारिता॥ [ 200 ]

[2416]

सं० १३३ए वर्षे श्रे० सोमसी इ जार्या हांसख पु० जयतसी इ जगसी इ कुश्रासी इ प्रभृतिज्ञिः वितृश्रेयोर्थं श्रीने मिनायविवं कारितं प्रति० श्रीचैत्रगष्ठीय श्रीधमीदेव स्रिजिः ॥

#### [2417]

॥ संव १४७३ वर्षे । माघ वव २ खोढ़ागोव मूंगर पुव साव हादाकेन स्वणाकेन स्वश्रेयोर्थं प्रव रुद्धव श्रीहर्षसुंदरसूरिजिः॥

#### [2418]

संवत् १४५१ वर्षे वैशाख सुदि ५ गुरी श्रीत्रांचलगर्छे श्रीमेरुतुंगस्रीणामुपदेशेन संव त्राव्हा सुत संव लषमासीह युतेन संव वोडाकेन वितृ संव पासङ् श्रेयोर्ष श्री वासपूज्याविंवं कारितं श्रीसूरिजिः प्रतिष्टितं च ॥

#### [2419]

संगर्थण प्राग्वाट् व्यण रूदा जण कर्नी पुण रणसिहेन जाण पूरी त्राण धण्मी गुणा च तथादि कुटुंबवृत्तेन निज श्रेयसे श्रीसुमितिविवं कारिण प्रण तथा श्रीर रत्नशेखरसूरिजि: ॥

#### [2420]

संव १५१२ वर्षे माघ सुदि ५ सोमे ककेशवंशे साव मूला नाव नामणि पुव उदर श्राद्धेन नाव श्रह्विद पुव महिपाल तेजसी रोहा सहितेन स्वश्रेयसे श्री श्रंचलगढनायक श्रीजयकेसिरसूरीणामुपदेशेन श्रीविमलनाथविंबं कारितं॥ प्रतिष्ठितं संघेन॥

### [ 303]

#### [2421]

॥ सं० १५१ए आषाढ़ विद १ (?) मंत्रिद्बीयवंशे काणागोत्रे ठ० लीधू ना० धरमणि पु० सं० अचलदासेन स्वपुष्णार्थं श्रीनिमनाधित्वें का० उसीयडगोत्रे ठ० वीरनाध ना० तिलोकदे पु० ठ० करणस्य दत्तं च प्र० श्रीखरतरगष्ठे श्रीजिनहर्षसूरिनि:॥

#### [2422]

॥ सं० १५१७ मा० व० ५ शुक्ते नागरङ्गाति गोछी खपमा जार्या सारू युत्रया वाढ्दी नाम्न्या स्वश्रेयसे श्रीमुनिसुत्रतिंवं कारिनं प्रति० श्रीतपापके श्रीखद्यवद्यानः म्रितः श्रे० समधर धीरा विराडा वासी।

#### [2423]

॥ ॐ॥ संवत् १५१७ वर्षे व्यापाट सुद् २ सोमे क्रकेशवंशे सांह्यामामां साव वोहिल जाव रोहिणि पुत्र साव शिवराज्ञेन जाव स्ट्राहे पुत्र साव माता साव वालादियुतेन श्रीकुंयुनायाविंवं कारिव प्रव श्रीमग्यग्येश्वर श्रीधिनगद्गमूणिहे श्री-जिनचंद्रसूरिजिः॥

#### [ ----1]

॥ संवत् १५३० वर्षे चैत्र वदि ६ गुरी ॥ आज्ञापनपंदे नाः आगः आगं याम् पुत्र योमाकेन जायी पोमादे जातु स्म सीहा नहिनेन जाः चान अयेन आग्रायाः गरेश्वर श्रीजयकेसरिस्रीणामु रदेशेन श्रीमुविदिनाथ देवे पानित श्रीति स्वेताः

संबत् रपर्प वर्षे पाण सुन र दिने छाउँ रावरे लावहरू होने सार बार बार

रयणा पुत्र सा० मूखकेन जा० रत्नाई नांगू पुत्र रिक्खा तत्पुत्र जदा स्रा प्र परिवारयुतेन श्रीपार्श्वनायविंवं कारितं प्रतिष्ठितं च श्रीखरतरगत्रे श्रीजनजडस्रि पट्टे श्रीजिनचंडसूरिजिः॥

#### [2426]

॥ संवत् १५३६ व० फा० सुदि १ दिने चोपड़ाकूकड़ागोत्रे स० खाखा जार्ग खीखादे पुत्र रत्नपाखाजिधेन जार्श वाढ्हादे पु० देवदत्तादि पुत्र परिवार स० श्रीकेण श्रीत्राज्ञतनाथां वं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगन्ने श्रीजिनजङ्मूरिपट्टे श्रीजिनचंडः सूरिजिः॥ श्रीजेसखमेरौ ॥ चोप० प्रतिष्ठायाः॥

#### [2427]

संग १५३६ वर्षे फा० सुदि ३ दिने जिकेशवंशे जणसाली सा० रहिया जार्ग रूपिण पु० सा० शिषरेण जार्या पाई युतेन श्रीकुंयुनायविवं कारितं श्रीखरतराहे श्रीजिनचंडसूरिपट्टे श्रीजिनचंडसूरिजिः प्रतिष्ठितं॥

#### [2428]

॥ सं० १५३६ वर्षे फागुण सुदि ३ दिने ऊकेशवंशे क्रकड़ाचे।पड़ागोत्रे संव लावण जार्या लषमादे पुत्र साव सहणकेन जार्या श्राव सोहागरे पुत्र सामंता परिवारयुतेन श्रीत्रादिनायविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजिनज्ञसूरिपट्टे श्रीजिनचंडसूरिजिः शिक्ष श्रीजिनसमुद्रसूरिजिः श्री श्री नमः॥

#### [2429]

॥ संवत् १५६३ वर्षे चैत्र वदि । शुक्रे श्रीश्रीमाखङ्गाः मं देवा सुत मः सहिजी

पाण गोमति सुण्मंण प्राण्प पहुती सहितेन मातृपितृनिमित्तं आत्मश्रेयसे अधियार्थिता स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्व अधियार्श्वनाथिवंवं काण्प्रतिष्ठितं मधुकरगञ्जे जण्श्रीमुनिप्रजसूरिजिः॥ धीणगोत्रेय॥

#### [2430]

॥ सं० १५९९ वर्षे वैशाख सुदि ११ गुरौ श्रीश्रीमाछङ्गातीय श्रे० हरराज जा० हं हांसी सुत सीपा हर्षाच्यां मातृषितृनिमित्तं श्रीशांतिन।यविंवं श्रीब्रह्माणगछे श्री-हः विमलसूरिजिः जांजरूया।

#### [2431]

॥ संवत् १६४६ वर्षे मार्गशर सुदि (?) शुक्रे श्रीश्रीमालक्षातीय मंत्रि वीरधवल जा० वारू सु० वेल्ल सिहजज वेला जा० रायाने सु० देपज जा० गोमित सु० वसु स्वितृमातृनिमित्तं व्यात्मश्रेयसे श्रीजीवतस्वामिविंवं श्रीशीतलनाथचतु० पट्टः कारा-पिता श्रीविष्वलाके श्रीगुणसागरसूरिवट्टे ज० श्रीश्रीशांतिसूरिजि:॥

#### पट पर।

#### [2432] r

- (१)॥ॐ॥ संवत् १४७३ वर्षे चैत्र सुदि १५ दिने ऊकेशवंशे डागा नाजा पुत्रेण सा० मेहाकेन स्वन्नार्या सलपण पुष्यार्थ॥
- (१) श्रीचतुर्विश्वति तीर्थंकर मातृ पहिका कारिता प्रतिष्ठिता श्रीखरनरगठालंकार श्रीजिनराज-
- (३) सूरिपद्यालंकरणैः श्रीजिनवर्द्धनस्रिजिः॥ जाग्यस्रिर प्रजावस्रिजिः॥

देवकुिक्ता में पीछे पापाण को चतुष्कोण चौदोस जिन माना के पट पर यह छैल है। पट्टकी शिका २ छुट का है।

## [ 303]

नाव गोमित सुव मंव धर्मण नाव पहुती सहितेन मातृपितृनिमित्तं आत्मश्रेयसे श्रीपार्श्वनाथविंवं काव प्रतिष्ठितं मधुकरगद्ये नव श्रीमुनिप्रनसूरिनिः॥ धीणगोत्रेय॥

#### [2430]

॥ सं० १५७९ वर्षे वैशाख सुदि ११ गुरो श्रीश्रीमाछज्ञातीय श्रे० हरराज जा० हांसी सुत सीपा हर्षाच्यां मातृपितृनिमित्तं श्रीशांतिन।यांचेंवं श्रीत्रह्माणगठे श्री-विमलस्रितः जांजरूत्रा।

#### [2431]

॥ संवत् १६४६ वर्षे मार्गशर सुदि (?) शुक्रे श्रीश्रीमालक्षातीय मंत्रि वीरधवल जा० वारू सु० वेलु सिंहज्ज वेला जा० रायाने सु० देपज जा० गोमित सु० वसु स्वितृमातृनिमित्तं व्यारमश्रेयसे श्रीजीवतस्वामिविंवं श्रीशीतलनायचतु० पट: कारा-िषता श्रीविष्वलग्रे श्रीगुणसागरसूरिवटे ज्ञ० श्रीश्रीशांतिसूरिजि:॥

#### पद्य पर ।

#### [2432] -

- (१) ॥ ॐ॥ संवत् १४९३ वर्षे चैत्र सुदि १५ दिने जकेशवंशे रागा नामा पुत्रण सा० मेहाकेन स्वनार्या सजपण पुष्पार्थ॥
- (२) श्रीचतुर्विद्यति तीर्धंकर मात् पहिका कारिता प्रतिष्टिता श्रीचरनस्मा आसंकार श्रीजिनसञ्ज-
- (३) स्रिष्टालंकरणेः श्रीजिनवर्जनम्रिजिः । जायम् प्रजावम्पितः ।
  - ं १ देखितमाने वीते वायान का चतुरकान चीर व विकस्ता के रहाल पर देखारें, रहना है जा के दूर साता.

## [ 8 1

## गणधर की मृत्तिं पर।

[2433]\*

- (१) संवत् १६०६ वर्षे पोस वदि ए दिने
- (१) श्रीगोतमस्वामिमूर्त्ति कारिता सक-
- (३) स संघेन प्रति० श्रीविजयदेवसूरिजिः
- (४) रुपदेशात् गणि ः सोमविमलगणि निः।

### पाडुंका पर।

[2434] #

संवत् १५७७ वर्षे मिगसर सुदि ए .... श्रीसंघेन कारितं प्रतिष

[ 2435 ] †

संवत् १६०६ वर्षे आश्विन मासे शुक्कपक्ते १५ तिथौ सोमवार श्रीजिनकुशलस्र्रि पाडुका वर .....।



<sup>ः</sup> सनामंडर के दाहिने तरफ हाथ में जरमाला सहित सुखासन में बैठी हुई पोलें पापाण की मृतिं के वरणवीर्ण पर यह लेख है।

सनामंडप के बांये तरफ खेन पापाण के चरण पट पर यह लेख खुदा हुआ है।

<sup>😗</sup> यह छेस दाहिने तरफ हैं।

## बड़ा भंडार।

मूर्ति पर।

[2436]\*

ॐ संवत् १४०७ वर्षे मार्गसिर विद् ३ दिने श्रीसुमिति।ववं प्रतिष्ठितं श्रीजिनजङ-सूरिजि: कारितं संग् सहसा जार्या मसी श्रेण

#### [2437]

संवत् १५३२ वर्षे फागुण सुदि ३ रवे। उपकेशवंशे ठाजहड़गोत्रे सं० वेगड़ा श्रेयोर्थं देवदत्त पुत्र मंत्री गुणदत्त जा० सोमखदे तयोः पुत्रेण धर्मितंहेन पु० समरथादि परिवारस० जा० पुण्यार्थं श्रीनिमनाथविंवं का० प्र० खरतर श्रीजिनधर्मस्रिपदे श्री जिनचंद्रसूरिजिः॥

#### पट पर।

#### [2438]

संव १४ए३ वैव सुव ३ जकेश साव देवदत्त जार्या देवतदे पुत्र साव नगरान जार्या यशोव रामदे जार्या परमादे पुत्र्या श्राव लापू नाम्ना श्रीशांनिनायचतुर्विशनि-पटः कारितः प्रतिष्ठितः श्रीस्रिजः॥

-1>+':- 2:- 11.1<1-

क यह लेख श्रीसंनवनाधजी के मंदिर के नीचे उड़े मंडार में रखी हुई छड़िन क्षाण की मूलि के बरण चौशी पर खुदा हुआ है।

## शहर में।

## श्री विमलनाथजी का मंदिर।

## मृश्तियों पर।

[2430] #

॥ संवत् १६६६ वर्षे पौष विद ६ भृगुवासरे वृद्धशाखायां क्रकेशक्षातीय """ श्रीविमलनाथाविवं काण प्रण च श्रीतण श्रीविजयसेन """

#### [ 2440 ]

सं० १६१५ वर्षे वैशाख वदि ६ श्रीओसवंशे संखवालगोत्रे सा० राजा पुत्र <sup>पंचा</sup> येण श्रीपार्श्वनाथविंबं का० खरतरगष्ठे श्रीज्ञानचंद्रसूरिजिः

[2441] †

संग १७३१ वर्षे माघ सुदि ५ बिंबं पदमावती पार्श्वनाथ ·····शीव न देव सूरी जरी है।

### पंचतीर्थियों पर।

#### [2442]

संवत् १५१३ वर्षे मार्गशीर्ष मासे जकेशवंशे चोपड़ागोत्रे सा० करमण सुत सा० जेसा जार्या मदी पुत्र सा० खोखाकेन जार्या हरषू पुत्रयौत्रादिपरिवारसहितेन श्री धर्मानाथविंवं कारितं प्र० श्रीखरतरगष्ठे श्रीजिनराजसूरिपद्दे श्रीजिनजङसूरिजिः॥व॥

<sup>#</sup> यह मंदिर श्रीआचार्यगच्छ के उपासरे में है और श्रीमूलनायकजी की पत्थर की मूर्त्ति पर यह लेख खुदा हुआ है।
" देवी की मूर्त्ति पर यह लेख है।

### [ 202 ]

#### [2443]

संवत् १५६७ वर्षे वैशाख सुदि १० जक्षेशवंशे चोपड़ागोत्रे सा० महणा नार्या मेसादे पुत्र स० धन्नाख्येन सं० सांगणादि पुत्रपरिवारपरिवृतेन श्रीशांतिनाघवित्रं के कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगत्रे श्रीजिनइंसस्रितिः॥ जेसखमेर वास्तव्य॥

### रोष्य के यंत्रों पर।

#### [2444]

श्री संवत् १०४३ मिति मार्गशीर्ष तृतीयांतिष्यो श्रीमद्वहत्वरतरगत्ने साहजी श्रीतिबोक्कचंदिक्तरकस्यात्मज सा० श्रीजष्ट्रासंघदासजी श्रीसिद्धचक कारापितं। जंगम-युगप्रधान जहारक श्रीजिनचंद्रस्रिजिः॥ विवितं पंण॥ चातुर्यनंदि सुनिना॥

#### [2445]

गहो श्रीसिद्धचक्रजी को जमावचंद्र जंदानी की बहु ने यानारजगत का जगासर में चढायो बनायो ठवड़ा में संवत् १७२३ माट् सु० १५



## वेगड्गच्छ का उपासरा।

## शिखालेख ।

#### [2446] •

- (१) ॥ ॐ ॥ ॐ नमः श्रीपार्श्वनायाय नमः ॥ श्रीवागरेशाय नमः
- (१) ॥ संवत् १९७१ वर्षे शाके १६४६ प्रवर्त्तमाने महामांगट्यप्रदो
- (३) मासोत्तम चैत्र मासे खीलविलासे शुक्कपके त्रयोदस्यां।
- (४) ग्रुरुवारे उत्तरा फाल्युनीनक्तत्रे वृद्धिनामयोगे एवं शुनिदः
- ( ५ ) ने श्रीजेसलमेरगढ़ महाडुगें राजल श्री ५ अपैसिंहजी विजैराज्ये
- (६) श्रीखरतरवेगडगडे जद्दारक श्रीजिनेश्वरसूरिसंताने जद्दारक
- . ( ७ ) श्रीजिनगुणप्रजुसूरिपट्टे ज० श्री जिनेशरसूरि तत्पट्टे जटारक श्री ए
- ( 0 ) जिनचंद्रसूरिपटे जद्यारक श्रीजिनसमुद्रसूरि तत्पद्याखंकारहार सा
- ( ए ) रजद्वारक श्री १०७ श्रीजिनसुंदरसूरि तत्वहे युगप्रधान जद्वारक श्री
- (१०) ७ श्रीजिन उदयसूरि विजयराज्ये प्राज्यसम्राज्ये ॥ श्रीरस्तुः ॥ श्री: ॥

#### [2447]中

- (१) ॥ श्रीपार्श्वनाथाय नमः ॥ संवत् १६ चैत्रादि ७३ वर्षे जेठ सुदि
- (१) १५ सोमवारे मूबनक्तत्रे। श्रीजेसबमेरुनगरे राज्व श्रीक-

अ उपासरे के वाहर वायें दीवार पर यह शिलालेख लगा हुआ है। G O S. के परिशिष्ट मे यह प्रथम छ्वा धा परन्तु भ्रमवश दो नंबर मे प्रकाशित किया गया है। नीचे का अंश नं० २० मे तथा ऊपर का नं० २१ में है।

<sup>ा</sup> यह शिलालेख भी वहीं वाहर के दीवार पर लगा है और वोच से टूट गया है। यह G.OS के नं०१६ में छपा है।

जनसलमेर -श्री वेगड़गच्छ उपासरा प्रश्सित (नं० २१२६)

| 「一日の地域では、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、100mmでは、 111、12111年12月1日中央市场的市场市场的市场,12111日 1、中心 1、14月以中间引用河南 明成的创新的 

NIBLE OARH GACHHA HPASARA PRASHASH-JAISALMER

;

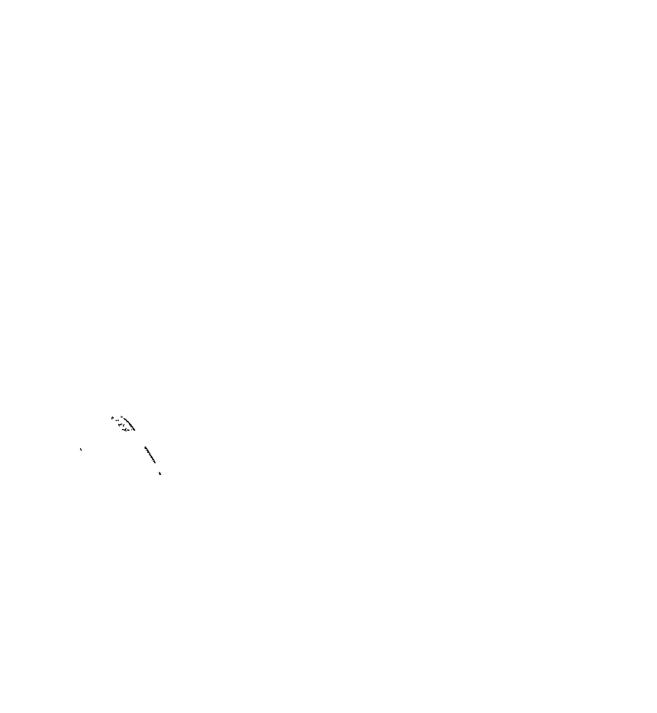

जैसलमेर – श्री बेगड़गच्छ उपासरा प्रशस्ति ( नं० २४४७ )

SHRI BEGARH GACHHA UPASARA PRASHASTI - JAISALMER

#### [ २०ए ]

- (३) व्याणजी विजयराज्ये। श्रीखरतरवेगड़गत्रे। त० श्रीजिनेश्वरसूरि
- (४) विज्यराज्ये। ठाजइड़गोत्रे। मं० कुलधरान्त्रये। मंत्री वेगड़। पुत्र मं०
- (५) सूरा। तत्पुत्र मंग देवदत्ता। पुत्र मंत्री गुणद्त्ता तत्पुत्र मंग सुरजना मंग
- (६) वकमा। धरमसी। रत्ना। लषमसी। मंत्री सुरजन पुत्र। मंग्जी आदे
- (७) सू। जीया पुत्र मंत्री पंचाइण। पुत्र मं० चांपसी। मं० जदयसिंह मं० :
- ( ७ ) वांकुरसो । मंग्र टोडरमञ्जा चांपसी पुत्र देवकर्ण । खद्यसिंह पुत्र
- ( ए ) महिराज । प्र : राज्ञा मंत्री टोडरमल्लेण पुत्र सोनपाल सहिते-
- (१०) न जपासरा द्वारं सुबटं कारितं ॥ चिरं जयतु ॥ श्रीसंबस्य ॥
- (११) ॥ सूत्रधार पांचाकेन कृतं ॥ अंत्राणी ॥

## सेठ थीरूसाहजी का देरासर।

## मृत्तियों पर।

#### [2448]

संवत् १६१० वर्षे फागुण बदि १ दिने व्यव अदाकेन आत्मश्रेयार्थं श्रीआदिनाय-विंवं कारितं प्रव श्रीविजयदानसूरिजिः॥

#### F2449]

् संव् रहरू श्लीपार्श्वनाय व श्लीवाई \*\*\* 🔻 🔻

## पंचनीर्त्रिनों पर।

[2450]

॥ संब १४७० वर्षे वैद्याल सुदि ३ सोगे गूजरक्कार्त। मंत्री० लानस सुत मंग् लाप-रेण निज्ज उग्रेष्ठ जातुः मंत्री सदाकस्य भेषसे श्रीव्यजिनंदन वंचतीर्याप्रतिना कारिता प्रति० भीसर्वसूरिजिः ॥ श्रीद्वर्षतिसकसूरिजिः ॥

[2451]

॥ ॐ ॥ संवत् १४ए७ वर्षे मार्गशीर्ष विद ३ दिने ऊकेशवंशे खो० दीता पुत्र चो० पांचा पुत्र चो० महिराज श्रावकेण पुत्र सहस साजण प्रमुख परिवारसिंहतेन श्रीशांतिनाथावेंचं कारितं प्रतिष्टितं खरतरगष्ठे श्रीजिनजङसूरिग्रहितः ॥

[2452]

॥ ॐ॥ संवत् १४ए७ वर्षे मार्गशीर्ष वित ३ दिने बुधे उपकेशवंशे चो० दीता पुत्र चो० पांचां पुत्र सा० खोखा श्रावकेण पुत्र सहजपास त्रूरा प्रमुख परिवारसिहतेन श्रीधर्मनाथिंवं कारितं प्रतिष्ठितं खरतरगष्ठे श्रीजिनजद्मसूरिजिः॥

[2453]

॥ संवत् १५०३ वर्षे मार्ग० सुदि १ रवी सुंचियागो० सा० सीरंग जा० सिंगारदे पु॰ वीरधवल जा० वींजलदे पु॰ साल्हा सहसा खालाकेन जातृ काजल निमित्तं श्री॰ कुँयुनायाँवें कारि॰ प्रतिष्ठि॰ श्रीपूर्णिमापकीय श्रीजयप्रजसूरिपटे श्रीजयप्रक्रस्रितिः॥ ॥ ग्रुजं॥

[2454]

॥ संवत् १५१७ वर्षे फाग्रण सुदि १ शुके । श्रीजएसवंसे ॥ मीठाडेंबागीते ह्या

#### [ १११ ]

सायर जा० चमकू पुत्र व्य० धनाकेन जा० धनादे पुत्र जेता सहितेन स्वश्नेयोर्थं भीश्रंचखगष्ठेश श्रोजयकेशरिसूरीणामुपदेशेन श्रीशीतखनाथविंवं कारितं प्रतिष्ठितं संघेन

#### [2455]

॥ संवत् १५३१ वर्षे वैशाख सुदि १३ सोमे छपकेशका० जामुगोत्रे सा० सज्जन पु० जरहू जा० मेहिणी पु० देवा जा० देवलदे जातृ मयाजदा सं० देवाकेन स्वपुष्यार्थं स्वश्रेयसे श्रीवासपूज्यमुख्यविंवं चतुर्विशतिपटः कारितः प्रतिष्ठितः श्रीरुष्ठपञ्चीयगञ्चे श्रीजिनोदयसूरिपटे श्रीजिनचंद्रसूरिजि:॥ मूखताण

#### [2456]

सं० १५४२ वर्षे फागुण विद १ रानी खो० पक्षडेव।गोत्रे सा० माला जार्या मोहिणदे पुत्र देजा जार्या दाडिमदे पुत्र मांडण मेरा कर्मसी युतेन खात्मश्रेयसे श्रीसंजवनाथ-षिवं कारितं प्र० मडाइडागन्ने श्रीनयचंडसूरिजिः खरइटवाडा यामे।

#### [2457]

॥ सं० १५७ए वर्षे वैशाख सुदि ११ रवी वृद्धप्राग्वाटङ्कातीय श्रे० सिवा जाव धर्मिणी सु० श्रे० हांसा जा० हांसखदे जात श्रे० वद्या जा० माणिकी सुत श्रे० रवा जा० हरषादे सुत मूखा युतेन स्वश्रेयसे श्रीआदिनायचतुर्विशतिका कारिता। प्रति- हिता साधुपूर्णिमापके जद्दारक श्रीउदयचंडसूरि तत्पटे जट्टारक श्रीमुनिचंडसूरिति- विधिना॥ श्रीचंपकनगर वास्तव्य॥ कल्याणं च

चोवीसी पर।

[2458]

सं० १५१० द्वि० ज्ये० सु० ३ गुरो। श्रीसिद्धपुर वास्तव्य खांसवासङ्गातीय सा॰ सहदे सुत सा० सोना जा० गोरी पुत्र सा० साधारण खघु ज्ञात सा० देपालेन जार्य करमी सुत श्रीवच श्रीचंड प्रमुख कुटुंबसिहतेन स्वश्रेयसे श्रीविमसनायवित्रं कार्ति प्रतिष्ठितं च श्रीवृहत्तपापके जटा० श्रीरत्नसिंहसूरिजिः ॥ शुजं ॥

## सेठ केशरीमलजी का देशसर।

( इंदौरवालों की हवेलो )

शिलालेख ।

[2459]

॥ श्री गुरवे नमः ॥ संवत् १००७ शाके १७७१ जाड्या सु० ७ गुरुवारे श्रीदेरासः जी को जानत पिता घर सिंघवी प्रतापचंद इनतराम जेठमञ्ज नथमल सागरमञ्ज व्यादिमल कारापितं॥

मृर्त्तियों पर।

[2460] #

सं १ए०१ वर्षे पौ० सु० १५ गुरौ पुष्ये श्रीपार्श्वजिनविवं बाफण श्रीजीरावरमञ्ज

यह छेख चांदी की सफण मूलनायकजी की मूर्त्ति पर खुदा हुआ है।

#### [ ११३ ]

सर्परकरः कारितः प्रतिष्ठितं वृहत्खरतरगञ्चाधीश्वर जंगमयुग जण् श्रीजिनमहेंद्रसूरिजिः रतसाम ।

#### [2461]

सं० १५ आ० ७७ वर्षे आ० सुदि ७ सोमे । श्रीमालीज्ञा० मं० चांपा जा० जंगी ' ५० सु० जनाश्रेयसे श्रीपार्श्वनाथवित्रं कारितं

#### [2462] •

सं १९९२ वर्षे चैत्र ... रगवते (?) गांदी सहसमञ्ज ... नार्या नायणा का

### पंचतीर्थियों पर।

#### [2463]

॥ सं० १५१५ वर्षे आषाढ वदि १ शुक्रे उकेशवंशे परीक्षगोत्रे पं० सारंग सुत पं० श्रजा जार्या आमखदे पु० पं० पर्वत सुश्रावकेण युश्स जगमाख · · परिवारसिह्-तेन श्रीसुमतिविंवं कारितं प्र० श्रीखरतरगडे श्रीजनजद्रसूरिपट्टे श्रीजनचंद्रसूरिजिः॥

#### [2464]

॥ संवत् १५३३ वर्षे कातिक सुदि ५ ग्रुरी गौतमगोत्रे श्रीश्रीमालक्षातीय पासड़ नार्या वरज् सुत नागा जार्या नागलदे सुत मुंधा सिहतेन श्रीशांतिनायविंवं का॰ प्र• श्रीचिराज्ञागत्रे (?) श्रीविजयासेंहसूरिपटे श्रीश्रीशांतिसूरिजिः॥



सर्वधात की सफण मृतिं पर का यह लेज है।

## सेठ चांदमलजी का देरासर।

### पंचतीर्थियों पर।

[ 2465 ]

सं० १२०५ छाषाढ वदि ५ सा० सूहवदेन प्र० कारितं।

[2466]

सं० १५३९ वर्षे वै० सु० ५ बुधे पत्तनवास्तव्य प्राग्वाटकातीय व्य० सहसा जा॰ संपूरी नाम्न्या पुत्रमेखा जा० फदकू द्वि० पुत्र सिंघादिकुदुंवयुतया खश्रेयसे श्रीसूमः तिनाथविंवं कारितं प्रतिष्टितं तपागञ्चनायक श्रीखद्मीसागरसूरिजिः ॥



## अखयसिंहजी का देरासर।

पंचतीर्थियों पर।

[2467].

सं० १४७ए वर्षे माघ सुदि ४ दिने श्रीपार्श्वनाथांबंबं प्रतिष्ठितं श्रीखरतर्गहे श्री जिनजडसूरिजिः कारितं दा० सा० सादा पुत्र वरासिंह युतेन

### [ ११५ ]

[2468]

संग्रेथर वर्षे पौष विद र गुरी श्रीमालकातीय साग्सामल जार्या माकू सुत इरपितना श्रीशांतिनाथविंवं कारापितं श्रीतपापकें जग् श्रीविजयसूरिपट्टे जग् श्रीविजयसूरिपट्टे जग्नी

#### [2469]

॥ सं० १५७५ वर्षे फाग्रण विद ४ गुरौ ः इति व व्य० ग्रणपाल जा० देवणी पु० दोसी श्रखा जा० उत्तिमदे पु० जैवंत जैमल श्रेयोर्थं पद्दीरा पत्नीकिनिमित्तं श्री-श्रेयांसिंबं कारापितं प्र० पूर्णिमापदे ज० श्री श्री श्रीमुनिचंडसूरिजिः जन्मनामा इसी जार्या श्री:॥

#### 研究研究研究的研究研究研究

## रामसिंहजी का देरासर।

मृत्तियों पर।

[2470]

श्रीशांतिनाथ प्र० श्रीहीरविजयसूरि सा०। देवचंद

[2471]

॥ सं० १५७५ वर्षे श्रा० गुलास वाई

## [ ११७ ]

#### [2480]

॥ ॐ॥ संवत् १५११ वर्षे आषाढ विद ए ऊकेशवंशे रीहड़गोत्रे रतनसी संताने सा० पासड़ जार्या हीरू पुत्र साह धम्मी श्रावकेण ज्ञातृ हेमा पु० साव्हा पद्मा युनेन श्रीआदिनाथिंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगहे जिनराजसूरिपटाढांकार श्रीजननक सूरिजः॥

#### [2481]

॥ सं० १५१६ वर्षे ज्येष्ठ विद् ए शुक्ते श्रीश्रीमालक्वातीय श्रेण बोडा जाण्याि सुण वाञ्चा जार्यया वासु नाम्न्या स्वश्रेयसे श्रीविमलनाथजीवितस्वामिविंवं पूर्णिमाप्हे श्रीगुणधीरसूरीणामुपण कारितं प्रतिष्ठितं च विधिना श्रदिलाडा वास्तव्य ॥

#### [2482]

॥ संवत् १५१७ वर्षे ज्येष्ट वदि ४ दिने ऊकेशवंशे साझसापे पा० जेसा जार्यो जेसादे पुत्र साधारण तेजसी समर सिंहैः कारितं श्रीकुंधुनायविंवं कारितं प्रितिष्ठितं श्रीखरतरगठे श्रीजिनजङस्रिजः॥ श्रीजिनचंडसूरिजिः॥

#### [2483]

सं० १५१ए वर्षे ज्येष्ट सु० ३ रवौ श्रीनावडारग० श्रीमालका० म० त्रासण नार्षे गोमति पु० कमूत्र्या काला चांदा सहितैः पितृमातृनिमित्तं श्रीनृमिनायार्षे० का० प्रे० श्रीकालिकाचार्यसंताने श्रीनावदेवसूरिनिः॥ गांली वास्तव्यः॥

#### [2484]

॥ संवत् १५५३ वर्षे माय वदि ५ रवें। श्रीमालका० मंत्रि जांपर जा० थाउं 🖽

### [ ११ए ]

रत्ना जाण्धरणी स्वजर्त्रुश्रेयसे श्रीशीतलनाथावें कारितं प्रनिष्टितं श्रीपूर्णिमापण श्री-देवसुंदरसूरीणामुपदेशेन विधिना वीरमयाम वास्तव्य श्रीः॥

#### [2485]

संवत् १५५५ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ए रवे। श्रीश्रीमाबज्ञातीय संग् कान्हा सुण संग् धारा जाग् पांचु सुण संग् कर्मसी पांचु आत्मश्रेयोर्थं श्रीमुनिसुवतस्वामिविंवं श्रीआगमः गत्ने श्रीअमररत्नस्रिण्डे श्रीसोमरत्नस्रिग्रहण्देशेन कारितं प्रतिष्ठितं च विधिना धंधुका वास्तव्य ॥

#### [2486]

संवत् १५६१ वर्षे वैशाख विद ११ शुक्रे श्रीमूलसंघे जा श्रीज्ञानजूषण स्त० जा श्रीविजयकी ति गुरुपदेशात् हुं० श्रे० गोंदा जा० पाव्हू सु० साजण जा० जोंसी सु० जोजा धरणा धांगा श्रीसुमितनाथ नित्य प्रणमित

#### [2487]

॥ संवत् १५६१ वषं वैशाख सुदि ३ सोमे जकेशवंशे खाखणशापायां सा० वेखा जार्या विट्हणदे सुत सा० जेसा सुश्रावकेण जा० जसमादे पु० सुदा वियजा जग-माख सिहतेन स्वश्रेयोर्थं श्री छंच खग छै। श्री जावसागरस्रिणामुपदेशेन श्री सुमतिनाय विंवं कारितं प्रतिष्टितं श्री संघेन छमरकोटं नगरे।

#### [2488]

॥ संवत् १५७५ वर्षे वैशाख सुदि ७ गुरौ उसवासङ्गानीय श्रीसुंधागोत्रे सा० जगड़ा पु॰ सा॰ होला जा॰ हीमादे पु॰ रामा रिएमा पित्रोः पुष्यार्थे श्रीयजिननायः विंवं कारापितं प्र॰ श्रीकोरंटगत्रे ज॰ श्रीककम्रितिः [ 120 ]

देवी की मूर्ति पर।

[2489] †

🕉 सौहिक पत्न्या माखिकया कारिता संग ११०१



## तपगच्छ उपासरा ।

## रौप्य के यंत्रों पर।

[2490]

संवत् १७५१ मिते छाषाढ सुदि १० दिने । ग्रुक्रवारे । पद्मादेव्युगश्रये सर्क समस्त श्राविकाजिः श्रीसिद्धचक यंत्रोद्धारः कारितः प्रतिष्ठापितश्च ॥ ज०॥ जिनवंड सुरिविज्याज्ये । पं० । कृपाकछाणगणिना प्रतिष्ठिनः ॥

[2491]

था। सरुसां बाई करायो संग १७७ए··· ठाकुरदास कस्तूरै चढ़ायो

[2492]

॥ संवत् १७ · मिते माघ सुदि ५ दिने वरिडया रे जुणश्रय सत्का श्राविकाितः

<sup>े</sup> यह चक्रेश्वरी देवी की बहुत प्राचीन धातु-प्रतिमा पर का लेख है। मस्तक पर भगवान की प्रतिमा के साथ वह को सिहवाहन में सुखासन से देठी हुई है। इनके दक्षिण जानुं के समीप खड़ी पुरुप मूर्चि तथा बाई जानुं पर सुखासन से खी बालक मृर्चि है। यहां वालक की मूर्चि के रहने का कारण समभ में आया नहीं।

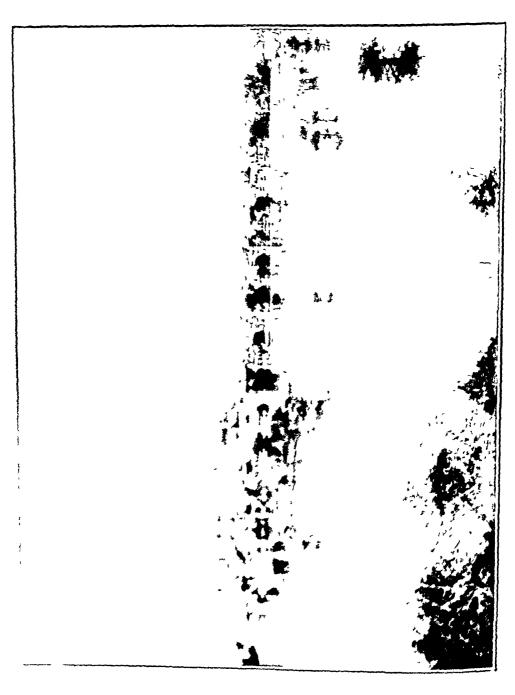

VIEW OF JAISALMER

#### [ १११ ]

श्रीसिद्धचक्रयंत्रः कारितः प्रतिष्ठितश्च । त्रा श्रीजिनचंद्रसूरिनिः । श्रीजेसक्षमेरुनगरे ॥ श्रीरस्तु ॥ शुत्रं जवतु ॥

### ताम्र के यंत्र पर।

[2493]

॥ संग्रेष्य का माघ सुदि २ गुरुवासरे यंत्र प्रतिष्ठापितं वृण्या त्रण्य श्रीजिन-मुक्तिस्रितिः। रतलाम नगरे कारितं। पंण्या प्रण्यस्त्रपचंदजी स्वश्रेयोर्थं॥



## दादा वाड़ी।

श्री जिनकुशलसूरिजी का स्थान । 🤋

#### प्रशस्ति ×

#### [2494]

- (१) ॥ संवत् १६५० वर्षे छ। षाढ मासे शुक्क १ दे युत नवमी दिने
- . (१) रव(वि)वारे चित्रानक्त्रे रावल श्रीजीमजीविजयिराज्ये श्री
  - (३) श्रीजिनकुश असूरीणां पाइके कारिते युग प्र-
  - (४) धान श्रीजिनचंडसूरीश्वराणां व्याचार्य श्रीजिनसिंहसूरि
  - ( ५ ) समल्दक(क्)तानामादेशेन श्रीपुष्यसागर महोपाध्यायैः
  - जेतलमेर शहर से उत्तर की तरफ एक मीछ पर देवानतर तालाव के पात यह खान है.
  - × यह विजातेन धोजिनकुवारधरिती है स्थान पर पार्ट में लगा हुना है।

### [ १११ ]

- (६) प्रतिष्ठिते तस्प्रतिष्ठोत्सवश्च संग् पासदत्त सुत्रावकेण
- ( 9 ) नार्या खीखादेः पुत्र सं० शाखिना केवंना चंद्रसेन-
- ( 0 ) प्रमुख पुत्रादि परिवार स० श्रीकेण कारयांचके । कख्या-
- ( ए ) णस्तः(स्तु) ॥ श्री: संजावंश नागंइण पेमणी खिखतं ॥

### पाडुका पर।

#### [2495]

॥ संवत् १६५० वर्षे छाषाढ शुक्कपक्ते चंद्रवासरे द्वितीयांतियौ पुष्यनक्तत्रे सिद्धिः योगे जद्दारक श्री श्री जिनकुशससूरिपाञ्चका प्रतिष्ठितं .....

#### [2496]

॥ संवत् १६७२ वर्षे वैशाख सुदि ए सोमवारे जद्दारक सवाई युगप्रधान श्री श्री श्री श्रीजिनचंडस्रिपाडुका प्रतिष्ठिता

#### स्तंज पर ।

#### [2497]

- (१) ॥ संवत् १६७२ वर्षे वैशाख सुदि ए दिने सोमवारे श्रीजेसखमेरु
- (१) वास्तव्य राजल श्रीकल्याणदासजीविज्ञयराज्ये कुंछर श्री:
- (३) मनोहरदासजी। सवाई युगप्रधान श्रीजिनचंद्रसूरीश्वर।
- ( ध ) पाडुके कारिते युगप्रधान जहारक श्रीजिनसिंहसूरि ॥ श्रीख
- ( ५ ) रतरसंघेन तैव सर्वदा श्रीसंघस्य समुन्नतिमुख श्रेयोष्टिक क्र-
- (६) ते। वाचयेतामिति ॥ पं० उदयसिंघ खिपी कृतं॥ श्री श्री श्रीः॥

दादाजी के स्थान से पूर्व की तरफ स्तंभ के आले में यह लेख है।

#### [ ११३ ]

#### [2498] \*

- (१) ॥ ॐ॥ संवत् १६९० फाल्गुण सित ए दिने । श्रीजेसबमेरु महा-
- (१) पुर्गे ॥ महाराजाधिराज महाराज महाराजव श्रीकछाणदास
- (३) जीविजयिराज्ये ॥ कुमार श्रीमनोहरदासजी जाययौवराज्ये ।
- (४) सकब श्रीजैनदर्शन रक्ताकर युगप्रधान श्रीजिनचंड्रसूरिपद्यर
- ( ५ ) जाकर श्रीजाहंगीर पातिसाहि श्रीसबेम साहि प्रदत्त युगप्रधान वि.
- (६) रुद्धर श्रीजिनसिंहसूरिराजानां जूपतिवेशः कारितः श्रीजेसख-
- ( ५ ) मेहवास्तव्य सकल श्रीलरतरगृहीय श्रीसंघेन । प्रतिष्ठितश्च । यु-
- ( 0 ) गप्रधान श्रीजिनसिंहसूरिपद्दालंकार । श्रीलोद्धपुरपत्तन मएडन
- ( ७ ) सहस्रफणामणि वितामणिपार्श्वनाय श्रीशत्रुं जय मौत्रशृंगमौत्री।
- (१०) य मानाष्टमोद्धार प्रतिष्ठाकार। श्रीताणवडनगर प्रवर श्रीशांतितीर्थकः
- (११) र प्रतिष्ठा वसरप्रसम्ब्रो स्रिमंत्र स्मरण प्रकटित पे(पी)यूपयूपवार्षे श्री-पार्श्वाविवा-
- (११) वक्षोकन जनित जगज्जन चमत्कार। यवनराज्य मध्य विदित श्रीमेदतट
- ( १३ ) प्रकट मम्माणीमय जिनालय प्रथ[म] श्रीशांतिनाय प्रभृति प्रतिमा प्रतिष्ठान
- (१४) समधिष्ठान विधान खब्ध प्रधानातिशय मुंनार। जामदिष्टदेव सान्निः
- (१५) ध्यविह्त पंचपीरायनेक यवनदेवाधिष्ठान पुर्गम सिन्धु देश-
- (१६) विहार । वोहित्यवंशमुक्ताप्रकार । सा० धर्मसी पुरवदे कुमार । मंट-
- ( १९ ) स जहारक वृंद्वृंदारक पुरंदरावतार श्रीजिनराजस्रिस्रिराज्येः॥

यह देख यहां के दूसरे स्तंन पर हैं।



### [ रथ्प ]

- (४) त राज्यात् ज्ञाके १६३४ प्रवर्त्तमाने महामांगळ्यप्रदे मार्गसिर मासे
- ( ए ) ऋष्णपक्ते पचम्यां पुष्यतिथौ शुक्रवारे पुनर्वसुनक्तत्रे शुजयोगे
- (६) महाराजाधिराज महाराजन श्रीवुधिसंघजीविजयराज्ये नद्दारक
- ( १ ) श्रीजिनसुखसूरिविजयमानेषु श्रीजेसखमेरुपदाञ्जों ॥ साव
- ( ७ ) जणसालीगोत्रीया सा० हाथी तत्पुत्र हेमराज चातृ जयरा
- (ए) ज तत्पुत्र धारमी च्रात देवजी तत्पुत्र गंगारान सगरिवारेण
- (१०) दादा श्रोजिनकुशत्रसूरि प्राप्ताद पार्श्वे प्रतिशाला कारिता
- (११) प्रतिष्ठिना च ॥ वाषारस श्रीतत्वसुंदरगणि उपदेशात् ॥ श्रीः ॥
- (११) ॥ शुनं नवतु श्रीरस्तु ॥ सिलावटा थिराकेन कृता ॥

#### [2502]

- (१) ॥ खस्ति श्रोरस्तु ॥ संत्रत् १७४० मिति । मार्गशीर्ष मासे । बहु-
- (१) खपक्ते। पंचम्यां तियौ शुक्रवारे जेसलमेरु इर्गे मः
- (३) हाराजाधिराज महाराजन श्रीमूबराजजीविजयिरा-
- (४) ज्ये। कुंद्यर श्रोरायांतिइर्जायोवगज्ये। श्रीवृहत्वर-
- ( ५ ) तरगञ्चाधीश्वर । जद्दारक श्रीजिनलाजसूरीश्वर पद्दालंकाः
- (६) र। त०। श्रीजिनचंडस्रीणामुपदेशात् सक्त श्रीसंवेन श्री
- ( ४ ) जिनकुश उस्रितद्गुहस्तृप पार्श्वे पूर्वस्यां पश्चिमायां च
- ( ७ ) श्रजिमु वं प्रतिशाखाद्ययं कारितं च । तथा ।
- ( ए ) खबतः श्रीजिनवाजसूरि गुरुस्तू गः कारितः स्वश्रेयोः

### [ ३०६ ]

- (१०) थै। सर्वमतत् श्रीमद्युष्यमादा विभिन्न संभानं ॥ श्रीः॥
- (११) उस्ता । कंमू बीकानाग्या

# श्री जिन्चंद्रसूरिजी का स्थान।

#### [2503]

- (१) ॥ श्रीवपतकुं शरी नाम्नी माऊर्जा श्रीसोडीजीतः पुष्पकृतिमदं सि
- (१) ॥ ॐ ॥ संवत् रत्य वर्षे शाके रदए० प्रवर्षमाने । माः
- (३) ग्रीर्धासत पंचमी सोमे। श्रीजेसलमेहमदाडुर्गे म-
- ( ४ ) हाराजाधिराज महरावल श्रीमृलराजजीविजयरा-
- ( ५ ) ज्ये । सकलसूरिशिरोमणि जद्दारक श्रीजिनकीर्तिः
- (६) सूरिराजानांष्ट्रप्रनाकर श्रीजिनयुक्तिसूरींडाणां।
- ( ७ ) स्तृपनिवेशः कारितः श्रीजेसलमेरुवास्तव्य श्रीवृहत्-
- ( 0 ) खरतराचार्य श्रीसंघेन । प्रतिष्ठितश्च श्रीजिनयुक्तिसूरि
- (ए) पद्टालंकार जद्दारक धंद्धंदारकावतार श्रीजिनचंद्र।
- (१०) सूरिराजैिंबिपी कृतं। पंडित जीमराज मुनिजिश्च ॥ श्रीः ॥
- (११) दरवारसूं ऊपर ठाठ सिपाइी धीरनदे ईदानांणी दरोगां ॥
- (११) सिलावटां दरवाररां गहर गोदड़ नरसिंगाणी ॥ आचं

### [ ११९ ]

- (१३) डार्के चिरंते च सर्वदा श्रीसंघस्य सुकृत सुख श्रेयो वृद्धि कृते न
- ( १४) वेस्यमिति ॥ श्रीरस्तु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्रीः ॥

#### [2504] #

- (१) ॥ ॐ ॥ संवत् १०७५ वर्षे काके १९४० प्र०। मासोत्तममासे।
- (१) कार्तिक मासे शुक्कपद्दे पूर्णिमा १५ तिथी जीमवारे श्रीमः
- (३) जेसलमेरमहाङ्गें महाराजाधिराज महारावलः
- (४) जी श्रीमूलराजजीविजयराज्ये जद्दारक यंगमयुगप्रधाः
- ( ५ ) न श्री २०० श्रीजिनयुक्तिसूरिजी तत्पद्द प्रजाकर सक-
- (६) ल जैनद्रीनागम। रक्षाकर। यंगमयुगप्रधान। प्रा । श्री १००
- ( ७ ) श्रीजिनचंद्रसूरिजी स्वर्गं प्राप्तः तत्पृष्ठे स्तंजः
- ( ७ ) युना शालापाद्न्यासश्च कारापितः ॥ श्री जेसलमेरु वास्त-
- (ए) व्य सकल श्रीवृहत्त्वरतराचार्यगृतीय श्रीसंवेन सं० १७९
- (१०) ६ व०। शा० १९४१ प्र० मासोत्तमनासे महामासे शुक्कपके ए तिथी
- (११) गुरुवारे महाराजाधिराज महाराज रावल श्रीगर्जासंहजी-
- (११) विजयिराज्ये तत्वहे प्रजाकर यंग । युग । जन । श्री १०० श्रीजिन ग्रन्य ।
- (१३) सूरिजः प्रतिष्ठितं श्रीसंपेन इतमहोत्रवेन शिखावट य
- (१४) बीबपाणी विपीकृतास्यिं पंगाप्रणा स्वतयसोमगणिना। स्रीत-
- (१५) स्तु शुनं नवतु क्छाणमस्तु॥

यह छेख पटसाल की भीत पर है।

## रमशान भूमि।

## शिक्षा नेत्व । व

### [2505]

- (१) ॥ ॐ॥ श्रीपार्श्वनाथप्रमादात् । यन प्रनिष्ठा करावणहारना नाम ॥ प्रशस्ति सप्यिइंठइं । ऊकेशवंश ठाजहङ्गोत्रे । पूर्वदं क्तिय ।
- (२) ॥ राठोडवंशे । निहां छास्याम राजा । निह्नइ पुत्र भांघलादि १३ । घांघल नो पुत्र कदिला तिह्नो पुत्र रामदेव । नत्पुत्र काजलाते
- (३) ॥ संप्रति श्रेष्ठिनइं षोक्षे छाण्यो । जिणाइ श्रानकरा धर्म छादखरा तहः नइ छानुक्रमी ऊधरण हुवो । तेइनंत्र पुत्र कुअधर । कुअधर पुत्र छ
- (४) ॥ जित । अजित पुत्र सामंता । तेह्नो पुत्र हेमराज । हेमराज पुत्र वाहा तत्पुत्र माला मलयसिंह नामइ । माला पुत्र जूठित । जूठिल पुत्र ।
- ( ५ ) ॥ कालू प्रधानः । चहुञ्चाण घडती राजारइ राज्यनइ विषइ मंत्रीक्षर हुवो । रायपुर नगर मांहे देहरज काराव्यज । तत्पत्नी सोबाबंकार धाः
- (६) रिणो। कर्मादे नामतः। तेहिन कुिक्त संभृत पांच पुत्र। रादे। ठाहड नेणा। सोनपाख । नोडराजाः। अरघू नामी बहिन। तेह माहे सोनपाः
- (७) ॥ ल मंत्रीश्वर तेहनी जार्या संग्याहरू तणी पुत्री । सहजलदे नामता पुत्ररन त्रयं प्रस्ता । मंत्री सतोराख । तत्विया चांगबदे । द्विती

<sup>💈</sup> इस नंदर के छेख से लगायत नं २५१२ तक के शिलालेख तालाव के पास के मतान में हैं।

#### [ <</p>

- ( 0 ) यो देपालः। तस्य प्रिया दाडिमदे। तृतीयो महिराज। तत् प्रिया महिगलदे। तन् मध्ये मंत्रीश्वर देपाल। देपाल जार्या दाडिमदे। पुत्र ३
- (ए) ॥ जदयकर्ण । श्रीकर्ण । सहसकिरण । हिवई सहसकिरण जार्या सिरियादे । तत् कुक्तिसंजृत । मंत्रीश्वर सूर्यमञ्ज । मंत्री दीदा । सूर्यम-
- (१०) ह्म जार्या मूबादे। कुक्तिसमुरव्हा मंग हरिश्चंडः। मंत्रीश्वर विजवाल नाम घेछः। मंग दोदा जार्या श्राण सवीरदे। पुत्र त्रयं प्रस्ता। छार्या मंत्री
- (११) श्वर हम्मीर:। द्वितीयो कम्बेसिइः। तृतीयो धर्मद्रामाह्यः रूपः) मंग्र हमीर जार्या श्राण्चांपलदे। तत् कुक्तिसंजूत देवीदास पुत्रो विजयते
- (११) ॥ मं॰ विजयाल जार्या श्रा॰ विमलादे तत् कुक्तिसंजूत मंत्रीश्वर तेजपा-लेन तेजपाल जार्या श्राविका कनकादे प्रभृति समस्त परिवार-
- (१३) ॥ सिह्तेन ॥ संवत् १६६३ वर्षे । मार्गशीर्ष मासे वहुलपके । पष्टयां तियौ । सोमवासरे । पुष्यनक्ते । ब्रह्मयोगे । श्रीमत् खरतरवेग-
- (१४) ॥ डगहे । श्रीजिनेश्वरस्रि तत्रहे श्रीजिनशेषरस्रयः । तत्रहाञ्चंकार श्रीजिन-धर्मस्रयः । तत्पहे श्रीजिनचंद्रस्रयः । तत्रहप्र-
- (१५) जाकर श्रीजिनमेरुस्रीश्वशः। तत्रष्टां जोजविकासदिनमणिकृद्याः॥ श्री-जिनगुणप्रजसूरयः। तेषां गुरूणां स्तुपे पाछु-
- (१६) ॥ का प्रतिष्टा कारिता । शुचमुहूर्ते प्रतिष्टिता च श्रीजिनेश्वरम्रितः ॥ सप्रकरः ॥ श्रीजेसखमेरुमहाप्तर्गे गठल श्रीजी-

(१७) मसेनविजयराज्ये । श्रीपार्श्वनायादिचेत्यविराज्यमाने । चिरंनंदतादाचंडाकं यावत्। श्रीसंघसमयायस्य कट्याणं ज्रूयात्॥ (१०) श्रीजिनगुणप्रतसूरीश्वराणां शिष्य पं मितिसागरेण एवां पहिका बिखिता॥ मंत्री जीमा पुत्र मं० पदा तत्यु० मंत्री माणिके (१ए)॥ न रूपीया १० देइरीनइ दीधा॥ तथा यंज सिक्षावट अर्षो सिक्षावट सिवदास हेमांणीए कीधा। चिरं नंदतु॥ श्रीः॥ (२०)॥ पंo विद्यासागर । पंo छाणंदविजय । पंo उद्यातविजयादिपरिवारसहितैः शुनं ज्ञ्यात् ॥ सिखावट जसा वधू छाणी ॥ कीधा (११) समस्त लघुवृद्धि संघनइ कट्याणं ज्रयात् [2506] (१) ॥ ॐ ॥ श्रीपार्श्वनाथाय नमः ॥ संवत् १६७४ चैत्रतः अषाढात् ७५ वर्षे मार्गः सिर माते धवखपको (२) राज्य श्रीकखाणजीविजयराज्ये श्रीमत् श्रीज्ञाजहङ्गोत्रे। काजत पुत्र क्र<sup>थ</sup> रण। तत्पुत्र कुलध्र-

(B) .... (B)

#### . [ १३१ ]

#### [2507]

| (१) संवत् १६७५ वर्षे मार्गशीर्ष मासे कृष्णपके         |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| (१) द्वितीया[यां] तिघौ चंद्रवारे रोहिणी नक्तत्रे शुन- |     |
| (३) योगे श्रीमत्खरतरवेगडगन्ने श्रीजिनेश्वरस्रि        |     |
| (8)                                                   | •   |
| (ψ)                                                   | ••• |
| ( E )                                                 | ••• |

#### (७) ... राज्व श्रीमनोहरदास विजयते

#### [2508]

(१)॥ ॐ॥ श्रीपार्श्वनाषाय नमः॥ संवत् १००६ वर्षे शाके १६
(१) ॥ ३४ प्रवर्त्तमान्ये महामांगल्यप्रदे मासोत्तममासे पौष मासे शुक्कपके
(३) षष्टीतिथौ जौमवासरे उत्तराजाद्भपदानक्त्रे एवं शुजदिने श्रीजेसख
(४) मेरगढ महाडुगें राउल श्री ५ श्रीख्रेलींह्जीविजयराज्ये श्रीखरतर्ये
(५) गडगक्ठे जद्दारक श्रीजिनसुंदरसूरजी तत्यहे विद्यमान जटारक श्री
(६) जिनउद्यसूरिजिः तत् त्रातु वां० श्रीमुनिसुंदरजी तेषां गुरुणां
(९) स्तंजेन पाडुका प्रतिष्टितं शिष्य पंडित जसोवल्लन पं० मानांमय पं०
(०) जवहाट(१) पं० जगमी पं० वर्षमान सपरिकरेंः सिद्यावटा हथा जांगुवांगी

(ए) धंज्ञेन मंडिता चिरं नंदत हानं श्रेयात्

[2509]#

- (१) ॥ ॐ ॥ श्रीपार्श्वनायाय नमः ॥ संवत् १७१२ वर्षे मार्गशीर्ष मासे वहुलपहे
- (१) त्रयोदस्यां तिथौ सोमवासरे स्वातिनक्त्रे ग्रुजयोगे एवं ग्रुजदिने महागावत श्रीखः
- (३) षयसिंहजीविजयराज्ये वृहत्खरतरवेगडगहे वेगडाशाष जंगमयुगप्रधान जहारक श्रीजिने
- (४) श्वरसूरिपटे जहारक श्रीजिनचंड्रसूरि तत्पटे जहारक श्रीजिनसमुद्रमूरि तत्पटे श्री
- ( ५ ) जहारक श्रीजिनसुंदरसूरि तत्त्रदृष्टिकार श्री जहारक श्रीजिनखदयसूरीश्राण
- (६) तत्॥ पूज्यपाष्टकानि जहारक श्रीजिन चंद्रसूरेण सुपेषं स्थापितानि प्रतिष्ठानि च

#### [2510]

- (१) ॥ ॐ ॥ श्रीपार्श्वनाथाय नमः ॥ संवत् १०४३ वर्षे ज्ञाके
- (१) १९०० प्रवर्त्तमाने मार्ग० मासे कृष्णपद्दे नवम्यां ए तिथौ शुक्रे
- (३) स्वातिनक्तत्रे धृतियोगे तैतलकरणे एवं पंचांग शुद्धौ ॥ श्रीजेस तः
- (४) मेरुड्रों। रावलजो श्री रांध्य श्रीमुलराजजीविजयराज्ये श्री
- ( ५ ) मरखरतरवेगडगत्रे जहारक श्री १०० श्रीजिनेश्वरसूरिविजयः
- (६) राज्ये। महोषाच्याय श्री राष्ट्र श्री त्रयोवहान जी गणीनां श्रुंत पार

क इस स्तंन के उत्तर की तरफ नद्दारक श्रीजिनचंद्रस्रिजी की पादुका, पृग्य की तरफ पूज्य नद्दारक श्रीतिनुद्रम्हि जा को पादका श्रीर दक्षिण पुरव नव श्रीजिन वृन्दरम्हिजी की पादुका प्रतिष्टित हैं।

#### [ १३३ ]

- (४) जुका कारागितं प्रतिष्ठितं च पंडित। रूपचंद्रेण तज्ञिष्य
- (ए) निरं तिलोकचं इ किसनचं इ सिहताच्यां ॥ शुनं नवनु ॥
- (ए) ॥ सिखावट जेसा तंत्पुत्र सिवदानकेन कृतं

#### [.2511]

- (१) ॥ श्रीपार्श्वजिनं प्रणम्य ॥ संव १०४६ वर्षे द्याके १७११ प्रवर्त्तमाने महा-
- (२) मांगछाप्रदे मासोत्तममासे मिगसर मासे शुक्काको तिथि ए दिने ॥ वार गुरु श्री-
- (३) मरलरतर श्रोबेगडगडराषे । श्रो १०० श्रीजिनेश्वरसूरीश्वरान्(णां) विजय-राज्ये पर ।
- (४) श्रीव्रधनानजी उपरे शुंन कारापिना प्रतिष्ठिता ॥ श्रीमहाराजाधिराज महारा-
- (५) ज श्रीरावलजी श्री २०० श्री श्रीमूबराजजी । कुंश्ररजी श्रीरायसिंघजीविजय
- (६) राज्ये ॥ छुद्रा ॥ जब लग मेरु अडग है। जब लग ससि हर सूर। जब लग या युच : : । रः
- (९) हिगो सदा चरषूर ॥ शुनं नवतु ॥
- ( ७ ) श्रीकखाणमस्तु ॥

#### [2512]

- (१) ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ संवत् १०६१ वर्षे बाके १९२६ मिते वैशाख विति दिनी
- (१) [या]यां तिथौ श्रीजेसखमेरुचुगें रावखजी श्री रूप श्रीमृतराजनीविजयः

#### [ १३४ ]

- (इ) गड्ये पंठ ९० श्री २०० श्रीगांग नीग िनां शुंत्रपाञ्चके कारापि
- ( ध ) तं प्रतिष्ठितं च शिष्य । पं० रूपचंदेन ज्ञातृत्य पं० बखता सद्दते
- ( ५ ) न ॥ शुनं रावतु ॥ सूत्रधार व्याममेन इतं

#### [2513] \*

संवत् (६४४ वर्षे छ। पाड वदि ए सनवार ग्रहिल पापा धनाणी देवकोळ गता कासपस गांत्रे

#### [2514] +

- (१) ॥ संवत् १६९७ वर्षे शाके १५४१ [ प्रवर्तमा ]
- (१) ने जाइव मासे शुक्कपक्ते १ तिथी श्रीवाचना
- (३) चार्य श्रोवर्णद्त श्रीकमलोदयगणि त-
- ( ध ) त् शिष्य शिरोमणि प० वर्णकीर्त्ते प० श्री
- ( ५ ) देवसार इ(?) ति पाडुका ॥

#### [ 2515] †

- (१) ॥ संवत् १६०३ वर्षे मगिसर विद् १ दिने श्रीजे-
- ( २ ) सबमेरकोहे रावल श्रीकछा। ए-
- (३) जीविजयराज्ये ॥ श्रीखरतरगर्छे ।
- ( ४ ) जद्दारक श्रीजिनराजसूरिविजयः

यह कालानसर के मसान की छतरियों का लेख है। इस छतरी में शय ओढ़े तुप अड़ी स्थी-सूर्य है।

<sup>🕴 🚶</sup> ये शेनों हेध भी कालानसर के मसान के हैं।

#### [ १३५ ]

| (५)   | राज्ये। आचार्य श्रीजिनसागरसूरिः         |
|-------|-----------------------------------------|
| (६)   | विजयराज्ये ॥ भ्री                       |
| (8)   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  |
| ( 0 ) | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  |
| ( ৬)  | *************************************** |
| ( (0) | ······································  |
|       | वाङ्का पर ।                             |
|       | [ 2516 ]                                |

तं । १६०३ वर्षे विगसर ..... श्रीजिनचंडस्रि वाइका .....



#### स्तंभ पर।

[2517]\*

॥ ॐ॥ स्वस्ति श्रीजंयोच्युदयश्च पातुवो जखद्यामाः सार्द्ग ज्याधात कर्कशाः नेष्ठोक्य मंडप स्तंजाश्चत्वारो हिर बाह्वः॥ १॥ संवत् १४ चतुर्दशतृपविक्रमार्क समयाः तीत संवत्सरे ए४ प्रवर्त्तमाने महामांगढ्यरक्ताक् संवत्सरे माघ मासे शुक्कपके षष्ठ्यां तियो शुक्रवारे महाराजाधिराज श्रीक्षक्षाण सुत राज्य वयर सिहेन कूपः प्रतिष्टापितः सेठी साबु युतेन खिषितं प्रधान हरा सुत जोजा सुत जयतसी............रूप ......। जैतसी शिवदासेन



यह लेख किले में कोट के मोतर कृष' के पास चतुष्कोण स्तंभ पर खुश हुआ है।



अमरसागर – सेठ हिम्मतरामजी का मंदिर।



SETH HIMMATRAM TEMPLE - AMARSAGAR



#### श्री आदिनाथजी का मंदिर।

प्रशस्ति ।

[2518] -

- (१) ॥ श्रीद्यादिनात्राय नमः ॥
- (१) ॥ ॐ ॥ प्रीयात्सदा जगन्नायकजैनचन्द्रः सदा निरस्ताखित्रशिष्टनंद्रः । स
- (३) दिष्टशिष्टोकृतसाधुधर्मा सत्तीर्थकृत्निश्चितदृष्टिरागः ॥ १ ॥ पूत्र्यं श्रीनिनराजिः
- (४) राजिचरणां जोजद्वयंनिर्मेखं ये जव्याः स्फुरचुज्जववेनमनमा ध्यायंनि सा-

क जैसलमेर से अमरसागर अडाई कोस पिछ्म को ओर दिशान महन्ति के मन्द्र नाग में राउपभ गुर्गानित एक विस-राचक सान है। यहां द्रवार का एक राज-प्रासाद सहित रमणीय उदान है। यहां उर्दे पर जैन महिर १ परन्तु जैनियों का एक नो घर नहीं है। श्रीस्परतस्मच्छ रंबायती के श्रोआदिनाथजों के महिर का यह प्रशन्ति पाँउ प्रयास में पुता हुना है।

- ( ५ ) ख्यार्थिनः । तेषां सर्वसमृद्धिगृद्धिरिनशं प्राप्तृतंत्रेरमंदिरे कष्टादीनि पित्रजंति (६ ) सहसा दूरे प्रांतानि च ॥ १ ॥ सकलाईत्प्रतिष्ठानमधिष्ठानंशिविषयः । प्रार्चितः
- (७) खस्तयीशानमाद्रैलप्रणिदध्महे ॥ ३ ॥ नामाकृतिङ्वयनानेः पुनंतस्त्रिनगन्ननं। क्षेत्रेका-
- ( 0 ) ते च सर्विस्मन्नर्हतः समुगस्म्यहं ॥ ४ ॥ ख्रादिमं पृथिवीनाथमादिमं निः प ( ए ) रिग्रहं । ख्रादिमं तीर्थनाथं च क्षपत्रस्वामिनंस्तुमः ए इति मंगलाचरणं ॥
- (१०) खस्ति श्रीविक्रमादिल्यराज्यात्संवत् १७०३ शाखवाइन कृत शाके १७६० प्रव. (११) त्रीमाने मासोत्तममासे फाल्युण मासे शुक्कपद्दे पंचम्यां तियौ शुक्रवारे घट्य।
- (११) ५४ पतानि ३४ रेवतीनक्त्रे घट्य १४ पत्तानि ३० तत्समये। महाराजाः धराज म
- (१३) हारावलजी श्री १०० श्रीरणजीतासिंहजीविजयराज्ये। जं०। यु०। ज०। श्रीर जिनचं
- (१४) इसूरि तराहे श्रीजिनहर्षसूरि तरपद्दप्रजाकर श्रीजिनमहेन्डस्रि धर्म. राज्ये श्री
- (१५) जिनचं इसूरि। वृह् त्शिष्य। पं०। श्रीजीतरंगगणिना उपदेशात् श्री आदिनायः
  (१६) मंदिरं कारितं श्रीसंघेन। प्र०। छंगरसी मुनिना प्रतिष्ठं च। लि०। पं०।
  दानमञ्जेन। श्रीरस्तु।

[ **१३**ए ]

मार्त्ते पर।

[2519]

संव १९७३ ..... श्रीश्रेयांसविवं

[2520]

संव १७०३ .... पार्श्वनाय छोटी

#### पंचतीर्थियों पर।

[2521]

ॐ॥ सं० १५१५ वर्षे · · · श्री त्रकेशवंशे परिक्तिगोत्रे प० जयता जरमादे पुत्र प० ह्ंगरिसहेन जा० प्रेमखदे पुत्र नगराज गांगा नयणा नरपाल सिहतेन स्वश्रेयसे श्री- सुविधिजिनविंवं का० प्र० श्रीखरतरगत्रे श्रीजिनचन्डसूरिजिः।

#### [2522]

॥ सं० १५३१ वर्षे वैशाष विद ५ सोमे श्रीश्रीमालक्षा० सं० वेलाउल जा० वेज-खदे सु० सं० कर्ष्णेन जा० नानू सु० स० सामल पोमादि कुंदुंवयुतेन सुन गहिला श्रेयसे श्रीधर्मनाथिंवं श्रीपूर्णिमापके श्रीगुणधीरसूरीणामुपदेशेन कारितं प्रतिष्टिनं च विधिना। जांधरीथ(?) ग्रामे॥

#### [2523]

संव० १५३६ वर्षे फाग्रण सु० ५ दिने उकेशवंशे गणधरचोपड़ागांत्रे सं० सचा नार्या श्रृंगारदे पुत्र सं० जिणदत्त सुआवकेण नार्या खपाई पु० व्यमरा वावर पाँ० हीरादि परिवारयुतेन । श्रीशांनिनार्थावंवं का० प्र० श्रीखरनरगण श्रीनिनन इम्स्पिटे श्रीजनचं इस्रितिः ॥ श्री ॥

#### बाफणा सवाईरामजी का मंदिर।

#### प्रशस्ति।

#### [2524]

| [2021]                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| (१) ॥ श्रीमदृषत्रजिनेंद्रदेवानुग्रहात् ॥ संवत् १०७७ वर्षे शाके १७              |
| (१) ६२ प्रमिते फाल्गुण मासे धवलपद्गे तृतीयायां तिथौ बुधवासरे म                 |
| (३) हाराजाधिराज महारावलजी श्री ५ श्रीगजिंवजी महाराणीजी श्री                    |
| ( ប ) राणावतजी सहितेन विजयराज्ये श्रीमजेसलमेरुवास्तव्य श्रोसवं-                |
| ( ५ ) स वाफणागोत्री सिंघवी सेठजी श्रीग्रमानमखजी तत्पुत्र बाह्द्र-              |
| (६) महाजी सवाईरामजी मगनीरामजी जोरावरमबर्जी प्रतापचंदजी                         |
| ( ७ ) दांनमद्यज्ञी सपरिवारयुनेः स्थारमपरकस्याणार्थं श्रीसम्यक्त्वो दीपना       |
| र ६) थे च श्रीजेससमेर नगर सत्का अमरसागर समीपवर्तिना समीचीना                    |
| ८७) आरामम्याने श्रीजिनमंदिरं नवीनं कारापितं तत्र श्रीद्यादिनार्थावं            |
| ( २० ) वं प्राचीन बृहत्वरतरगणनाथेन प्रतिष्ठितं तत्र श्रीमिक्कानहर्षसूरि पर     |
| (११) द पंकतसेतिन। बृह्स्वरतरमणाधीश्वरेण चतुर्विधसंघसहितेन श्री-                |
| (११) जिनमहें इस्रीणा विधपूर्वकं महता महोरसवेन शोजनखन्ने स्थापि                 |
| ा १३ १ ते पुनर्मायावीजं शिखापहरां (मं) स्थितं तत्रित्र चेरपे स्थापितं श्रीसंवः |
| ्र १७ । स्य महा मंग्रमायाः ममल्लमंगतगम् ॥ यहा ॥ स्रमत जैलादव                   |

#### [ १४१ ]

(१५) उपरे जव लग यहगण वृंद वरतो जित समिकत करण कहत के-

(१६) सरीचंद् ॥ १ ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीकळाणमस्तु ॥

#### मुखनायकजी पर।

#### [2525]

- (१) संवत् १५१४ वर्षे मार्गशीर्ष विद ११ दिने श्रीकिनेशवंशे श्रीशंखवालेखागोत्रे सांव देवा जार्या देवलदे पु॰ सांव खखा सांव जादा सांव केटहा सांव खपा जांव सोनलदे
- (१) पुत्र साव मणगरेन जाव हर्षू पुत्र साव जांजण साव जयता प्रमुख परि-वारयुतेन स्विपतुः पुष्यार्थं श्रोत्रादिनायार्वेवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रोखरतरगठे श्रीजनजङ्गसूरि
- (ई) शिष्य श्रीजिनचंद्रस्रिजिः सा० नगराज कारितं प्रतिष्ठायां

#### मृत्ति पर ।

#### [2526]

ॐ॥ संवत् १५१४ वर्षे मार्गशोर्ष विद् १२ दिने सोने श्री उकेशवंशे श्रीपृद्ध (?) गोत्रे सा० पदमा सुन सा० तणीया जा० नोडा सा० धणपित नामानः तेषु सा० धणपित जा० खाठवदे पुत्ररत्न सा० शिवदत्त सा० नगराज सा० खन्यराज सा० जीवगजायाः तेषु सा० जवदत्त जा० धरमाई वरज् सा० न .... ज ... पु० .... ... श्रीविकमपुर महानगरे राजाधिगज श्री गणमञ्जविजयगङ्गे राज श्रीश्राटकमञ्ज युगः

#### [ १४२ ]

राज्ये साण् धणपति इत्यादि पुत्रपौत्रादि सत्वरिवार सहितेन साण नगराज सुश्राव केण श्रीखरतरगष्ठे श्रीजिनजङ्सूरियुगवरशिष्यैः श्रीजिनचंडसूरिजिः॥

#### ः पंचतीर्थियों पर।

[2527]

॥ सं० १५३४ वर्षे छ।षाँ सुदि ७ जोमे छोशवंशे चांपशाषायां सा० नेता जा० छा। धानी स्वपुणयार्थं श्रीछादिन।यविंवं कारितं प्र० श्रीमखधारिगहे श्रीग्रणिनमिंब स्विरिजः।

#### [2528]

सं० १५३६ फा० सु० ३ ऊकेशवंशे ज० आंधु संताने ज० माट्हा जा० कबू पुत्र ज० हराकेन जा० न्यमखदे पुत्र हर्षा रामा जुंमा नर जमादि परि० युतेन श्री अजितन।यावेंबं का० प्र० श्रीखर० श्रीजिनजङ्गसूरिपट्टे श्रीजिनचंडसूरिजिः॥

#### यक्तमृतिं पर।

[2529]

॥ श्रीपार्श्वयक्तमूर्ति प्रतिष्टिता ॥



|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |

### श्रमरसागर – हिम्मतरामजो के मंदिर के सम्मुख का दृश्य

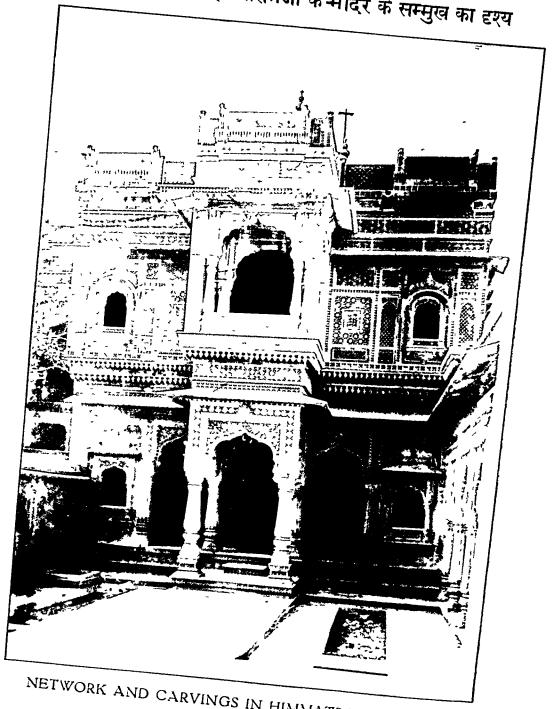

NETWORK AND CARVINGS IN HIMMATRAMJI TEMPLE

#### वाफणा हिम्मतरामजी का मंदिर।

#### 

#### [2530] \*

- (१) ॥ ॐ नमः ॥ पूहा ॥ क्षजादिक चौवीस जिन पुंडरीक गणधार । मन वच काया एक कर प्रणमूं वारंवार ॥ १॥ विघन हरण संप
- (२) ति करण श्रीजिनदत्तसूरिंद । कुसल करण कुसलेस ग्रुरु वंहं खरतरहंद ॥ १॥ जाके नाम प्रनावतें प्रगटे जय जय-
- (३) कार। सानिधकारी परम गुरु रही सदा निरधार॥३॥ संग रण्एर रा मिनि व्यापाट सुदि ए दिने श्रीजेसलमेरु नगरे महारा-
- (४) जाधिराज महारावलजी श्री १०० श्रीगजिसंघजी राणावनजी श्रीरूपजी वारजी विजयराज्ये बहरखरतर जहारक
- (५) गन्ने जंगमयुगप्रधान तहारक श्रीजिनहर्षस्रितिः १ पहप्रनाकर जंग। युग। त्रण। श्री १०० श्री जिनमहेंद्रस्रितिः १ उपदेशा

<sup>\*</sup> धी जैन ध्वेताम्बर अस्विताल समाज में पहुआ यंद्रा प्रसिद्ध है। इनका आदि गोंच तो यानणा है परन्तु ये त्या पहुआ नाम से पितिवत हैं। इनके पूजेंजों का तिवास-स्थान जिनलमेर था। यहां यहुत ही मुन्दर कोड़नों के काम में गुण- जिन साल-मासाद तुत्य इन लोगों का उच्च और विशाल वास-भवन विद्यमान है। अमरसागर के उद्यान महिन प्रस्तर में आर्थ जिरे हुए इन लो ों का मिद्द भी दर्शनीय है। इस अंदिर के बायें नरक बाहर की दालान में पिट्टम अंपार पर लगे यून लम्बे पीटे पायाण पर यह प्रशस्ति खुड़ी हुई हैं। पुरानत्ववेत्ता मुनि जिनविजयजों सपादिन 'जैनसा हित्य सग्रोधक' नाम क पित्र के प्रथम खंड के पृष्ठ १०८-१११ तक 'जैसलमेर के प्रथमों के सप्यक्त चर्णन' श्रीयक लेख में यह शिष्ठालेख प्रथम प्रका शिव हुआ है। इस में शिलालेख की पित्र नहीं दी हुई हैं और पाठ भी स्थान हमें मूछ लेख से हुई सिन्त है।

#### श्रमरसागर - हिम्मतरामजो के मंदिर के सम्मुख का दृश्य



NETWORK AND CARVINGS IN HIMMATRAMJI TEMPLE  $_{AMARSAGAR}$ 

#### [ १४५ ]

- (१५) गोजो संखेतरोजी पंचातरोजी गिरनारजी तथा मार्ग में सहरांरा गाः वांरा सर्व देहरा जुइास्चा इणजांत सर्व ठिकांणे मंदिर १ दीठ चढायो कोयो
- ( १६ ) मुकुट कुंडल हार कंठी जुजवंध कडा श्रीफक्ष नगदी चंड्रवा पुठिया इत्या-दिक मोटा तीर्थमाथे चढावतो घणो हुवो गहणो सर्व जडाऊ हो सर्व
- (१९) विकांणे लाहण जीमण कीया सहसा वनरा पगध्या कराया उठै सूं सात कोस ठरें गांव सूं श्रीसिद्धगिरिजी मोख्यां सूं वधायनें पालीतांणे वड़ा हंगाम
- (१०) सूं गाजा बाजनां तलेटी रो मंदिर जुहार डेरां दालल हुवा इजे दिन मिती वैशाल सुदि १४ दिने शांनिक पुष्टिक हुतां श्रीसिखगिरिजी पर्नन पर चढ्या
- (१ए) श्रीमूबनायक चौमुखोजो खरतरवसीरा तथा इजी पस्यां सी पुरारी मास र रहार उठै चढायो घणो हुवो घटाई खाल आजी जेलो उत्तो । प्र-
- (२०) रव मारवाड मेवाड ग्रजरात हूंडाड़ हाडोती कठगुज मासपो ४कग सिंध पंजाब प्रमुख देसांरा उठै खहण र) सेर र मिश्री घर दीठ दीवी जीम
- (११) ए ए संघट्यां मोटा कीया। जीमए १ वाई वीज़ कीया और जीमण पिन घणा हुवा। श्रीचौमुलाजी रे वार्पे व्यावा में गोमुलयक चकेत्र
- (११) री री प्रतिष्ठा करायने पथराई चें।मुन्दर्जा में नियम मुन्नायो मानी में करावण बस्ते नीव तराई । जुना निवस साम जें हें दश रूपया जनम

- (७) जी जार्था जीवां मगनीरांमजी जार्था परतापां जोरावरमहाजी जार्था चौथां परतापचंदजी जार्था मांनां एवं बहादरमहाजी त-
- ( ७ ) रपुत्र दांनमञ्जजी सवाईरांमजी तरपुत्र सामिसंघजी मांणकचंद । सामिसंघ पुत्र रतनलाल । मगनीरामजी तरपुत्र जभृतिसंघ तरपुत्र १-
- (ए) पूनमचंद दीपचंद। जोरावरमञ्जजी तरपुत्र १ सुखतानमञ्ज चंनणमञ्ज सुल तानमञ्ज पुत्र १ गंजीरचंद इंडचंद प्रतापचंदजी पुत्र ३ हिमतरा
- (१०) म जेठमञ्ज नथमल । हिमतराम पुत्र जीवण जेठनल पुत्र मूलो ग्रमानचंदजी पुत्र्यां २ फब् बीजू सवाईरामजी पुत्र्यां ३ सिरदारी सिणगारी नान्नी
- (११) मगनीरामजी तस्पुत्र्यां १ हरकवर हसतू सपरिवारसिहतैः सिद्धाचलजीरी संघ कढायो जिणरी विगत जेसलमेरु जदयपुर कोटे सुं कुंकुम्पत्र्यां सर्वं दे
- (१२) सवरां में दीवी। च्यार २ जीमण कीया नालेर दीया पढ़े संघ <sup>पाली</sup> जेलो हुवो जठे जीमण ४ कीया संघ तिलकरा संघतिलक मिति माई सुदि १३ दिने
- (१३) जा । श्रीजिनमहें इस्रिजी श्रीचतुर्विधसंघसमके दीयो पढे संघ प्रयाण कीयो मार्ग में देसना सुणतां पूजा पडिकमणादिक करतं सातें
- (१४) क्तेत्रां में डब्प सगावतां जायगा १ सामेशो हुतां रथजात्रा प्रमुख मही। स्ति करतां श्रीपंचतीर्थीजी वंतणवाहजी श्रावृजी जिरावस्रोजी तारं

- (१५) गोजो संखेसरोजी पंचासरोजी गिरनारजी तथा मार्ग में सहरांरा गाः वांरा सर्व देहरा जुइ।स्या इणजांत सर्व ठिकांणे मंदिर १ दीठ चढायो कीयो
- ( १६ ) मुकुट कुंडल हार कंठी जुजबंध कडा श्रीफक्ष नगदी चंड्रवा पुठिया इत्या-दिक मोटा तीर्थमाथे चढावतो घणो हुवो गहणो सर्व जडाऊ हो सर्व
- (१९) विकांणे लाहण जीमण कीया सहसा वनरा पगथ्या कराया उठै सूं सात कोस ठरे गांव सूं श्रीसिद्धगिरिजी मोख्यां सूं वधायनें पालीतांणे वड़ा हंगाम
- (रण) सूं गाजा वाजनां तलेटी रो मंदिर जुहार डेरां दालत हुवा घूजे दिन मिती वैशाल सुदि रथ दिने शांतिक पृष्टिक हुतां श्रीसिद्धगिरिजी पर्वन पर चट्या
- (१ए) श्रीमूबनायक चौमुखोजो खरतरवसीरा तथा ठूजी वस्यां सर्व जुहारी मास र रह्या उठै चढायो घणो हुवो खडाई खाख जात्री जेडो हुयो । पु-
- (२०) रव मारवाड मेवाड ग्रजरात हूंडाड़ हाडोतो कठउज मालवो दक्षण सिध एंजाव प्रमुख देसांरा उठै खहण र) सेर र मिश्री घर दीठ दीवी जीम-
- (११) ए ए संघट्यां मोटा कीया। जीमए १ वाई वीज् कीयो खोर जीमए पिए घणा हुवा। श्रीचौमुखाजी रै वार्णे खाखा में गोमुख्यक् चकेथ-
- (११) री री प्रतिष्ठा करायनें पधराई चोमुकेजी में सिखा सुबगयों ! नयों मंदिर करावण वस्ते नींव जगई । जुना नंदिमं रा जीपींद्धार कमया जन्म

- (१३) सफल कीयो अथघ ग्रुरुनिक्त इए मुजव कीनी ११ श्रीपूरुयर्जी हा ११०० साधु साध्र्यां प्रमुख चैरासी गृहाधिकारी त्यां प्रथम स्वगृह
- (१४) रा श्रीपूज्यजी री जिक्त सांचवी हजार पांच रो नकद माल दीयो हजो खरच जर दीयो श्रमुक्रमे सारा हजा श्रीपूजां री साधु साध्वीयां री जिक्त
- (१५) साचनी छ।हार पाणी ग।डियांरो जाड़ो तंबू चीनरो ठांणे दीठ ४) रूप्या दीया नगद इसाखानाखांनें इसाखा दीया सेनग ५०० हा जिणांनें जगें दीठ
- (१६) ११) इकीस रोट्यां खरच न्यारे। मोजा पहरण रा छोषध खरची सारू रुपया चाहीज्यां जिणांनें दीया पठै जा। श्रीजिनमहेंद्रसूरिजी पासे सिंधः
- (२९) वियां २१ संघमाला पहरी जिएमें माला २ ग्रमास्ते सालगरांम महेसरी ने पहराई पठे बड़ा आडंवर सूं तलेटी रो मंदिर जुहार डेरां दासब हुवा
- ( २७ ) जाचकां नें दांन दीयो पठे जीमण कीयो साधम्याँ ने सिरपात दीया राजा डेरे आयो जिल्नें सिरपात हाथी दीया छूजां मार्ग में राजवी न
- (१ए) वाव प्रमुख आया डेरै जिणांने राज मुजव सिरपाव दोया श्रीमूबनायकजी रै जंडार रै तासा ३ गुजरातियां राज्यस्थी चौथो तास्रो संघटयां आ
- (२०) परो दीयो सदावरत सरू देई जैसा १ मोटा काम कम्चा पठे संघ कुसल. पेम सूं अनुक्रमे राधनपुर आयो उठे अंगरेज श्रीगोमी-

- (३१) जी रा दरसण करण में आयो उठै पांणी नहीं थो गैवाज नदी नीसरी श्रीगोडीजी में हार्थी रै होदै विराजमान कर संघ में दरसण दि० 9
- (३१) इकता करायो चढापै रा साढा तीन छाख रुपया आया सवा महीनो रह्या जीमण घणा हुवा श्रीगोडीजी रैं विराजण नै वनो चोतरो
- (३३) पको करायो जपर वत्री वणाई घणो डव्य खरच्यो वडो जस आयो अकात नाम कीयो साथे ग्रमास्तो महेत्ररी साखगरांम हो जिणनें जै-
- (२४) नरा शिवरा सर्व तीर्घ कराया पढ़ै अनुक्रमे संघ पाखी आयो जीमण र करने दांनमञ्ज कोटे गयो जाई ४ जेसखमेरु आया डेरा दरवाजे
- (२५) वाहिर कीया प्रते सामेखो बना घाट सूं हुवो श्रीरावलनी सांम पथाखा हाघी रे होंदे संघट्यां ने श्रीरावलनी खापरे पूर्वे वैसांण ने
- (२६) सारा सहर में हुय देहरा जुहार छपासरे आय हवेखां दाख़ख़ हुवा पठें सर्व महेसरी वर्गेरे ठत्तीस पौन नें खुगायां समेन पांच पकवान
- (३९) सूं जीमायो ब्राह्मणा नें जर्णे दीठ एक रूपयो दिपणा रो दीयो पठे श्री रावखजी जनाने समेन संघट्यां री ह्वेडी पथार्या रूप्यां सूं चांतरे।
- (२०) कीयो सिरपेच मोलांरो कंत्रो कड़ा मोती छुनावा नगरी हायी योहा पाबली नीजर कीया पाता श्रीसावलजी इस मुजव हीज मिर-
- (२७) पाव दीयो एक खुझबोजी नायां ग्वां ग्रहे दीयो इनो इजाको कीयो आंग पिण इणांरी हवेजी उँग्रह गंदोजी कोटेग महागवजी

- (४०) वीकानेररा किसनगढरा बूंदीरा राजाजी इंदोररा हुलकरजी प्रमुख सर्व देसांरा राजवी जनांने समेत इणांरै घरे पधारया देखो
- (४१) खेणो इजारां रो कीयो दिल्ली रे पानमां रो खंगरेजां रे पातमां री दीयोड़ी सेठ पदवी हे सुविख्यात हीज है पठ संघरी खाहण न्यात में
- (४२) दीवी पुतली र हेमरी याखी र मीश्री सेर र घर दीठ पढें बहादरमहां जी लारे लाइण कीवी रुपया ५) यांखी र मिश्री सेर
- (४३) र घर दीठ दीवी जीमण कीयो पढ़ै सहर मैं ठावां १ नें सिरपाव दीया पढ़े गढ मांहला मंदिरां खुड़ावे जवासरे वड़ै चढायो कीयो इण
- (४४) मुजब हीज उरेंपुर कोटें देणों लेणों कीयों दिवें संघमें देशसर रो रश हा जिएरा ५२००) लागा त्रगडों सोना रूपेरा १
- (४५) जिल्हारा २०००) लागा मंदिर रा सुनैरी रूपैरी वासलां रा १५०००) लागा। ज्ञा फुटकर सरंजामने लाख एक रुपया
- (४६) खागा। हमें संघ में जावतो हो तिण्री विगत। तोगा ४ पखटण रा सोक ४००० असवार १५० नगारे निसांण समेत उदेपुर रा रा-
- (४७) ऐजीरा व्यसवार ५०० नगारे निसांण समेत कोटे रा महारावजी रा व्यस<sup>वार</sup> १०० नगार निसांण समेत जोधपुर रे राजाजी
- (४०) रा व्यनवार ५० नगाँर निसांण समेत । पाला २०० जेसलमेर रा रावसर्जी रा व्यनवार २०० हं हु र नवाव रा व्यवसार ४०० फु

#### [ १४ए ]

- (४ए) टकर असवार २०० घरू और श्रंगरेजी जावतो चपरासी तिलंगा सोनेरी रूपैरी घंरिवाला जायगा २ परवाना वोला
- (५०) वा एवं पालख्यां ७ हाथी ४ म्याना ५१ रय १०० गाडियां ४०० कंठ १५०० इत तो संघट्यां रा घह संघरी गाड्यां कंठ प्रमुख न्यारा
- (५१) सर्वे खरचरा तेरेलाख रुग्या लागा इति संघरी संदेप पर्णे प्रशस्ति॥ श्रीर पिण ठिकांणै २ धर्म रा काम करया सो संपेप
- (५१) खिखिये हैं श्रीधू खेवाजी रैं मंदिर वारणें नोवत रवानों करायों गहणों चढायों लाख एक खागा मगसीजी रैं मंदिर रों जीणें खार क
- ( ५३ ) रायो जदैपुर में मंदिर १ दादासाहित री ठनरी धर्मशाला कराई कोटा में मंदिर १ धर्मशाला दादासाहित री ठनरी कराई
- ं(५४) जेसलमेरु में अमरसागर में वाग करायो जिणमें मंदिर करायो जयवंतां रो उपासरो करायो लुड्वेजी में धर्मशाः
  - (५५) खा कराई गढ माथ जमी मंदिरां वास्ते खीवी वीकानेर में दादासाहिय री वतरी कराई इत्यादिक विकाणें २ धर्मरा था
- (५६) हीठांण कराया श्रीपूज्यजो रा चौमासा जायगा १ कराया पुस्तकां रा तंत्रार कराया जगवतीजी प्रमुख सुख्या प्र-
- (५९) श्र दीव १ मोती धस्त्रों कोवी में दोप खात रूपया देने वंदीवानी गुरायी वीज पांचम आवम इग्यारस चबदसरा

- ( ए ) जनमणा कीया इत्यादिक काम धर्म रा कीया फेर ठिकांणे विकांणे धर्म काम कराय रह्या है इण मुजन होन
- (५ए) सवैयो ३१ सो ॥ सोजनीक जैसाणे में वाफणा गुमानवंद ताके सुत पं पांच पांडव समान है। संपदा में छाच-
- (६०) ल बुध में प्रवल राव रांणा ही मांनें जाकी कांन है। देव ग्रुरु धर रागी पुष्यवंत बडनागी जगत सहु वात जांने
- (६१) प्रमान है देसहू विदेश मांह कीरत प्रकास कीयो सेठ सहु हैठ क करत बखान है॥ १ हहा॥ अठारसे ठि-
  - (६२) नूवे जेठ मास सुदि दोय क्षेत्र क्षिरुयो अति चूंप सूं जियण वांचो जो।
    ॥ १ सकल सूरि सिर मुगटमणि
  - (६३) श्रीजिनमहें इस्र्रिंद चरण कमल तिनके सदा सेंबै जवियण गृंद ॥ कीनो छति छायह थकी जेश
  - (६४) खमेरु चोमास संघ सहू जिक्त करें चढते चित्त जलात ॥३ ताकी अइ पाय करि धरि दिख में आणंद
  - (६५) ज्युं थी त्युं रचना रची मुनि केसरीचंद ॥ ४ जुन्नो जो परमाद में अहा घाट ही बाध खिखत घोट आ-
  - (६६) ई हुवै सो षनीयो अपराध ॥ ५ इति ॥ श्रीः ॥ श्रीः ॥

# अमरसागर—बाफ्णा हिम्मतरामजी का मंदिर प्रशस्ति ( नं० २५२१ )

Ü

### 11/24

## ॥श्रोपारसनिम्प्रम्॥

५ अथस् मंदानदादके। नर्तात् प्रतायदातासम्भोजाया तिथे। तात्रं देवेद्रायक्षमीर्गाज्यप्रमाणिकंवप्रदातस्त्रं है। इत् महामहासम्बद्धिः । विद्यातिका प्रदेश द्वातुमायते मेनिजायाना दिशुष्णक स्नीपर्युष्ट्रमात्रं अस्तर्भातमान् मान्या संतर्गतना अन्तर्भाति अत्या । येथे नेग्रयण्यित्। व राज्यम्यतिकाषानगङ्गमात्रेमसमान नियोज्ञारदेक्ष विद्यां स्वान । स्नीस

# NEW IEMPLE PRASHASH-AMARSAGAR

3

#### [ {44 } ]

#### प्रशस्ति नं १

[2531] \*

(१) ॥श्री॥

(१) ॥ श्रीपारस जिन प्रणम्॥

- (३) श्रीक्षपत्रदेवो जयतितराम् ॥ मनोजीष्टार्थिसिद्धयर्थं ॥ कृतनम्य नमस्कृतिः ॥ प्रशास्तिमथवक्येहं ॥ प्रतिष्ठादिमहः कृता ॥ १ ॥ पूज्यं श्रीजिनराजिराजि चरणां जोजद्वयंनिः
- (४) मेंखं॥ ये जव्याः स्फुरङ्ज्ज्वेत मनता॥ ध्यायंति सौख्यार्थिनः। तेषां सर्व समृद्धिवृद्धिरितशं प्राप्तर्जवेत्मंदिरे। कष्टादोनि परिवर्जात सद्सा हूरे पु(इ) रंतानि चः(च)॥ श॥ आदिमं पृथवीनाथः
- (५) मादिमं नीः(निः) परियहं। त्यादिमं तीर्थनायं च क्रपतस्वामिनं स्तुमः॥ ३॥ इति मंगद्याचरणं॥ स्वस्ति श्रीविकतादित्यराज्यात् संवत् रूपरेण शाद्यिः वाहनकृत शाके रुप्परे प्रवर्त्तमाने मासोत्तममासे माय मासे धवः
- (६) खपके त्रयोदस्यां तियो गुरुवासरे महाराजाधिराज महागयवर्जा श्री श्री १०० श्री श्री श्रीवैरीशावर्जाविजयगाज्ये श्रीमजेशवनेर वास्तव्य श्रीमांग वाफणागोत्रीय संघवी सेवजी श्रीग्रमांनचंदजी तरपुत्र परताः

क यह प्रशस्ति सनामडप के बादें तरक नोतर को दादान के द्विजन शहार पर द्वार १६ दे पर केन नार्यत्य स्थोपकों के पुरु १११-११२ में उसे हैं।

|  |  |  | i, |
|--|--|--|----|
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |
|  |  |  |    |

- ( १३ ) हें इस्रिचरणपाडुका प्रमुख स्थापितं तथा नाई सवाईरामजी के घर का इंग था श्रीरतलाम सुं चिरूं सोनागमल चांद्मल सोनागमल की मांजी वगेरे आया श्रीजदे
- (१४) पुर सुं चिक्रं सिरदारमल तथा इणां की मांजी वगेरे आया ओर पण घणे दिसावरां सुं श्रीसंघ आया सांमीवलल प्रमुप करी श्रीसंघ की वड़ी जिक्त करि तथा पांच
- (१५) शिष्यां नें श्रीपूजजी म्हाराज के हाथ से दीक्ता दिनी जी दिन १५ सुधां श्रीस्रमरसागर में रहा। वडो ठाठ खीछव सुं नित्य निव निव पूजा प्रजावना हुई श्रीद्रवार साहिव
- (१६) श्रोमंदिरजी में पधारीया तोवां का फेर हुवा पग में सोनो वगसीयो फेर श्रीसंघ समेत श्रीजेशवमेर आया उजमणा प्रमुख कीना श्रीपूजजी म्हा-राज की
- (१९) पधरावणी दोय कीनी जिल में हजागं रुपीयां को माल इसवाव तथा रोकड केंट कीनो जपाध्यायजी वगेरे ठावां ठावां ठांणां ने तथा श्रीवणा-रसवाला जपाध्याय
- ( বৈ ) जी श्रीवालचंद्रजी का चेला नै रोकड रूपीया तथा साल जोड़ तथा कपड़े का धान वगेरे अलग अलग दीना उपाध्यायजी श्रीसाहेवचंद्रजी गणि पं॰ प्रमेर-

4,3

- (१ए) जी गणि प्रमुख साधू गणे धर या गणे दिन रुपोया १०) दस रोकड यांन प्रत्येके प्रत्येके दीना तथा परगञ्च के यतीयां को सतकार आगी तरे कीनो श्रीसिर॥
- (२०) कार की पघरांवणी कीनी घोडा सिरपाव वगेरे मोकतो निजराणे कीनो मुसंदी वगेरे ठावां ठावां सर्व ने सिरपाव दीना सेवकां ने जिले दीव रुपीया ४) च्या
- (११) र तो सर्वां दिना कीतरांक जिणांनें सोने का कडा तथा यांन वगेरे सिरपाव दीना श्रीजिनजङ्गसूरिसाखायां पं ॥ प्र ॥ श्रीमयाचंडजी गणि तत् शिष्य पं॥ स-
- (११) रूपचंड्रजी मुनी श्रीजेशलमेरु आदेसी नां इयं प्रसस्ती रचिता कारिगर सिखावट वीराम के हाथ सुं श्रीमंदिरजी विषया जीए के परिवार नां सोने की कंवीयां
- (१३) तथा कडा की जोड़ीयां तथा मंदील तथा छुपटा थांन वगेरे सीरपाव दीना श्रीमंदिर के मुल गंजारे में आसेपासे दिषण नी तरफ परतापचंद जी की षड़ी मुरती है छ-
- (१४) तर की तरफ परतापचंद जी को जारजायां की खड़ी मुरती है निज मंदिर के सांमने उगूण की तरफ पढ़म मुषो चोतरो कराय जिण उपर परतापचंद जी की मुरती

#### [ रूप्प ]

- (१५) तथा परतापचंदजी की जारजायां सदपरिवार सहीत की मुरतीयां स्थापित कीनी संग् ॥ १७४५ मिती मिगसर सुद १ वार बुध द ॥ सगतमक्ष जेठ-मक्षांणी वाफणे का सुजं
- (१६) जुहा ॥ अष्ट कर्म वन दाइ के ॥ त्रये सिद्ध जिनचंद ॥ ता सम जो आप्पा गिषो ॥ ताकुं वंदे चंद् ॥ १ ॥ कर्मरोग ओपभ सन्नी ग्यांन सुधारस इप्ट ॥ सिव सुष अमृत वेखनी
- (२९) जय जय सम्यग् दृष्टि॥१॥ एहिज सद्गुरु सीष ठै॥ एहिज शिवपुर माग क्षेज्यो निज ग्यांनादि गुण॥ करजो परगुण त्याग॥३॥ जेद ग्यांन श्रावण जयो॥ समर-
- (२०) स निरमस नीर ॥ अंतर घोवी आतमा ॥ घोवै निजगुण चीर ॥ ॥ कर इप अंगुरी नैन इप ॥ तन इप सहज समांन ॥ विष्यो जात है कवीन सुं॥ सठ जांनत आसांन ॥ ॥ ॥
- (१ए) ॥ श्री: ॥ ાश्री श्री श्री ॥ ॥ भी॥



#### िरय६ 1

#### मृर्त्तियों पर।

[2532]\*

॥ ॐ॥ जालवृद्धान्वये तुंगे। कुले च सिसंक्षके। प्रद्युम्नाचार्य्य। सत्केन वृद्धः स्रोनेद् कारितं

#### [ 2533 ] 中

- (१)॥ संवत् १७१० शाके १७७३ प्रवर्त्तमाने मिती माघ सुदि १३ गुरौ श्रीपार्श्वः जिन विंवं प्र-
- (१) तिष्टितं श्रीमत्वृहत् लरतरगञ्चाधीश्वर जंगमयुगप्रधान जद्दारक श्रीजिनमुक्ति स्
- (३) रिजिः ॥ महाराज। धिराज महारावलजी श्रीवैरिसालजी विजयराः
- (४) ज्ये श्रीजेसलमेर कारितं च संघवी बाफणा हिमतराम न
- ( ५ ) थमहा सागरमहा उमेदमहा मूलचंद सगनमहादि जिः ॥ खश्रेयोर्थं ॥

#### [ 2534 ] #

- (१) सं० १ए९० शाके १९ए३ मिती माघ सुदि १३ गुरौ श्रीगर्श्वजिनार्वेतं प्र<sup>०।</sup>
- (१) श्रोजिनमुक्तिस्रितिः॥ महाराजाधिराज महारावलजी श्रीवैरिसालजी

यह धातु की मूर्त्त यहुत प्राचीन है। स्रक्षण सहित पद्मासन की मूर्त्ति, दोनो तरफ दो खड़ी सबस्न कार्योत्तर्ग की मूर्त्ति, नीचे दाहिने तर्फ हस्ती पर पुरुष् मूर्त्ति, यांगे सिंह पर देवो मूर्ति, गोद में लड़का, नोचे दाहिने तर्फ चार पुरुष मूर्ति, बांगे तर्फ चार स्त्री मूर्त्ति और मध्य में धर्मचक है।

यह दाहिने तरफ की श्याम मृत्ति पर का छैख है।

<sup>🤋</sup> यह वी है पायाण की अनिमा पर का छैव है।

## [ १५७ ].

#### [2535] •

- (१) ॥ सं० १ए२० शाके १७ए३ मिति माघ सुदि १३ ग्रुरी श्रीपार्श्वजिन-
- (१) विंत प्रणा श्रीजिनमुक्तिसूरिजिः कारितं च । वा । सं । हिमतराम ।

#### [2536] 中

॥ सं० १७१० शाके १७७३ मि० माघ सुदि १३ गुरौ श्रीकेत्रपासमूर्तिः प्रतिष्ठितं शुनं नवतु ।

#### [2537]

॥ सं० १ए१० शाके १७ए३ मि॰ माघ सुदि १३ गुरो श्रीकोत्रपालमूर्तिः प्रतिष्ठितं

## पंचतीर्थियों पर।

## '[2538]

संव १४९३ वर्षे चैत्र सुदि १५ सेव पास्ह · · · · · वीव्हाकेन श्रीपार्श्वविवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगन्ने श्रीजनवर्द्धन सूरिजिः

# , [2539];

॥ संवत् १५४१ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ५ सोमे श्रीजपकेशङ्गातौ । वांगरडगोत्रे । संग ईसर पुत्र संग हांसा जाग हांसलदे पुत्र संग मंडिखिकेन जार्या तारू पुग संग हेमराज युनेन स्वश्रेयसे श्रीशांतिनाथविंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीजपकेशगछे ककुदाचार्यसंताने स्थीदेवगुप्तसूरिजः ॥ श्रीपत्तने ॥

यह श्याम पापाण को मृर्ति पर का लेख हैं।

<sup>ः</sup> यह सफेद पाराण की मृति है।

#### पट्टक पर।

[2540]\*

- (१) ॥ संवत् १ए१० का शाके १७ए३ प्र-
- (१) वर्त्तमाने मिति माघ सुदि १३ गुरी .
- (३) श्रीवीस विद्रमान जिनविंवा
- (४) नि प्रतिष्ठितं च श्रीमद्वृहत्खरतर
- ( ५ ) गष्ठाधीश्वर । जं । यु । प्र । जहारक श्री
- (६) जिनमुक्तिसूरिज्ञः १ कारापितं श्री
- ( 3 ) जेशसमेरस्य श्रीसंघेन स्वश्रे-
- ( ए ) योर्थं ॥ सि । कृष्णचंद्र ॥

#### यंत्र पर ।

[2541] 中

- (१) ॥ प्रतिष्ठितिमदं यंत्रं जंगमयुगप्रधान जहारकेन्छ श्री १०० श्री श्रीजिनमु कि स्रित्रोः सर्परकरेः श्रीजेसखमेर व्यमर-
- (१) सागरमध्ये महारावखनी श्री २०० श्रीवैरिसाखनीविजयराज्ये कारितं वाक्षां गोत्रीयः संघवी श्रीत्रतापचंड पुत्रैः हिमः

औ शत विद्याण के वापाण के यह पर यह छेक खुदा हुआ है। यह का इंच लम्बा और ६ इंच बीदा मार्थ
 विकरों में हैं।

<sup>»</sup> यह "इ प्रश्र" पोडे पाषाय में खुदा हुना है।

#### [ १५७ ]

- (३) तराम जेठमञ्ज नाथमञ्ज सागरमञ्ज जमेदमञ्जादि सपरिकरैः स्वश्रेयोर्थं संवत् १७३२ वैशाख सुद् ११
- (४) सोमे॥

# द:दाजी के चरण पर

[2542] \*

संग १ए१७ रा वर्षे ज्ञाके १७०२ प्रवर्तमाने मासोत्तममासे माधवमासे कृष्णपक्ते नवमी ए तिथो शनिवारे महाराजाधिराज महाराववजी श्रीरणजीतसिंघजी विजयराज्ये श्रीजेसबमेरुणा वृहत्वरतरजहारकगन्नेन श्रीसंघेन श्रीश्रमरसागर मध्ये श्रीजिनकुशब-स्रि सहुरूणां शावा स्थुंग पाष्ठका कारापितं श्रीजिनमहेन्द्रस्रिपहाबंकार श्रीजिनमुक्ति-स्रिजः। धर्मराज्ये श्रीजिनजद्मस्रि शावायां पंग। पद्महंस मुनि तत् शिष्य पंग। साहिवचंद्र मुनि प्रतिष्ठतं उपदेशात् पंग श्रमरचंदमुनि वि। जद्भं स्र्यात्॥



क यह छत्तरी बनीचे में है। चरण खेत और दिश्वर पीछे प पाण का है। मिन्दर के शाम प्राप्त में आफिनमें अपूर्णित के विभाग पाणाण के और धोतिनहर्षण्यिती के खेत पाणाण के चरण जिएकमान हैं और घोतिनहर्षण्यिती के खेत पाणाण के चरण जिएकमान हैं और घोति पर देते हुए आजना रही का खेत पाणाण को मुर्ति है, जिसमें भी संव १६२८ एउस हुआ है।



# श्रीपार्थनाथजी का मंदिर। शतदलपद्म यंत्र।

[ प्रशस्ति ]

[2543] \*

( मध्य मागमें )

- (१) र्ञानिवासं सुरश्रेणिसेव्यक्रमं
- (१) वामकामाग्निसंतापनीरोपमं।

- (३) माधवेशादिदेवाधिकोपक्रमं
- (४) तस्यसंज्ञान विज्ञानज्ञव्यास्रमं ॥ १॥

तातक जोड्या एक लामान्य हिर्गति का माम एवं गया है पास्तु प्राचीन काल में ''लोड्युर'' नामक वृक्ष रहा सर्वेदसाटा पतन वार्य यह स्वात जासक्रेर से पिन्छित लगमग पांच कोस की दूरी पर है और यहां के श्रीताण निक्षी रहा महिर्गदुन प्रतिचारि । चारों कोने पर चार छाडे मांदर है और मध्य में यह मूठ-मंदिर पना हुना है। ये सा की जान तार्भि में पर हाई में बिरे हुए हैं। फाइकके बावे ताफ क्षेत्रगाठ और शाखायों के कई एक चरण मा प्रतिस्तिन है।

🚁 यर प्रश्निका शिव्यक्ति मदिर के मनदार के वाले तरफ दीवार पर छगा हुआ है। इसकी लगाई २२ रख और बीउ<sup>ई</sup> १३३वर्ड ।

्र उत्तरहरण जिल्हा वर्गन्त नरूने हैं। अवार्यध्य वेरे देवने में जितने वर्गात्त गिलावेजादि आगे हैं उन में अपर्य ये अर्थ रचा रम्भानम् विका है। पद्ध तें का विजने अच्छी तरह अत क्षेत्रामण कि यह मनदलमामस्य जो मधी भूर

# शतद्लपद्म यंत्र । लोद्रवा – श्रो पाश्वेनाथ मंदिर प्रशस्ति (नं० २५४३)

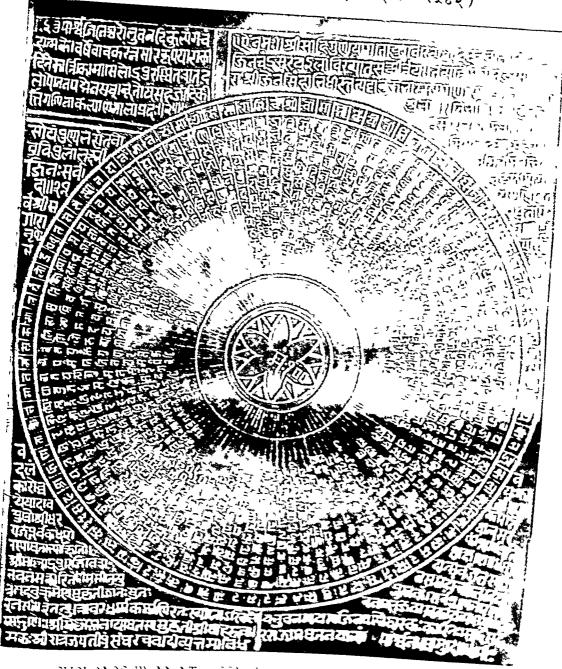

SHRI PARSHWANATE, ATV 12 -2 VS (48)



# [ {६१ ]

- (॥) नव्यनीरागताके खिकमर्भक्षमं
- (9) नीरसं पापहं समर्यते सत्तमं
- (ए) बन्धप्रमोदजनकाद्रसोस्यधामं
- (११) घंटारवप्रकटितावृज्ञुतकी चिरामं
- (१३) घंटावयप्रधितकीत्तिरमोपयामं
- (१५) गंजीरधोरसमतामयमाजगामं
- (१९) संतारकांतारमपास्वनाम
- (१ए) खाचाय बच्चाम तवाविरामं
- (११) कम्भीयां राशिरस्तोकवोकोद्गम
- (१३) पूर्णपुर्याट्य दुःखं विधर्नेऽतिमं
- (२५) क.म्र्भणं निर्दे नेईं तुमन्योऽसमः
- (२९) श्रीपते तं जिह जाग् विधायोद्यनं
- (१ए) यस क्रपानसधानिश्रामं

- (६) यं(य)स्य जव्येर्जजे नाम संपद्भमं।
- (छ) तिग्मभोहातिं विध्वंसतायाञ्चमं ॥ १॥
- (१०) तायाधिकप्रमदसागरमस्तकामं।
- (११) नक्तत्रराजिरजना(नी)शनताजिरामं॥ ३॥
- (१४) नागाधियः परमजक्तिवशातसवामं।
- (१६) मं(म)र्व्यानतं नमत तं जिनपंक्तिकामं ॥४॥
- (१७) कल्याणमालास्पदमस्तशामं।
- (१०) खोनानिन्तः श्रितरागधुमं ॥ ॥ ॥
- (११) संखतेः कारणं मे जिनेशावमं।
- (१४) एर्ण(न)क्मस्त्वां विना कोऽपि तं दुर्गमं॥६॥
- (१६) यं(य)क्ररात्युच्य तेनोच्यते निर्ममं।
- (१०) दानशोंडाच मे देहि इिक्सिमं॥ १॥
- (२०) कंगतागुसुनटसंप्रामं ।

हुना है उसके सौ पत्रस्यों में पञ्चीस स्क्रोकों के सी चरचा है और केंद्र में के जो जातर है उदी ये गय वरणा है ।। ह पहर है। राजों के जादि बक्षर छेकर पद बनाना उनना किन नहीं है जिनना जोन का जनर निरामा क्ष्य साम्ब है

त्री देसलमेप्निवासी, बोसवाल कुल भूषणा, सरतसान्छोप, संबंधी धाइडमाइ, मन्द्राणी ने स्वरूपकर में पर ४००० व हों है मन्दिर का बीपोंद्धार कराया था। उसी उत्सव पर आपे हुने सामु मंडलिसों में से छहड़ मोलि गाँव राम र कियो विश्व कर ए की है।

पद होत G O S X5 2. के परिष्य के दर अर्-अर संवर्ध में बन्म वरणीत दूर्ण विकास रहा प्राप्त है। रे। पहाँ हुद पाड बकातित करने के छित्रे यथासान प्रजान किया एक है

- (३१) जयजनक्टयायामं
- (३३) कक्षीकृतवसुभृत्पुर्यामं
- (३५) केशोचयमिह नयने कामं
- (३९) कखयति जगताप्रेमं
- (३ए) काखं इंति च गतपरिणामं
- (धर) रसनयेष्सितदानसुग्हुमं
- (४३) तं(त)रुषपुष्यरमोदयसंगमं
- (४५) दिनस्ति सक्षानवशातस्य मध्यमं
- (४३) सुरासुराधीशममे।घनैयमं
- (६९) मंसारमाक्षाकुलचित्तमादिमं
- (५१) रम्यासनावस्थितपूर्णचिद्रमं
- (५३) रस्नन्नयाधंक्रुतनित्यहेम
- अयय) शोजामयो ज्ञानमयं विमामं
- .५६। जावविज्ञासक्तवश्रविद्यामं
- १५६) रंगरतंगनिवास्य मुर्जीनं ६२ विदेखाः याखीरितः परिश्रमं
  - हर् इते धिन में जिनमाय नगनं
  - ६८ मन्मितिनवस्थानिविद्यनं

- (३१) जेतारं जगतः श्रितयामं ॥ ७ ॥
- (३४) खापोचारमहामं।
- (३६) खिंगति कमखां क्रुरु ते देोमं॥ ए॥
- (३०) खंजयति सौख्य पटलमुदामं।
- (४०) महतंमहिमस्तोमं ॥ १०॥
- (४१) हितमही इह षृद्धिज ओत्तमं।
- (४४) समरसामृतसुंद्रसंयमं ॥ ११ ॥
- (४६) तं तीर्थनायं स्वमतः प्यवंगमं।

(४०) रैः नाथसंपूजितपद्युगंस्तुमं ॥ ११ ॥

- (५०) सास्त्रार्थसंवेदनशून्यमश्रमं।
- ( ( । सर्वं कितः शोधितवापकर्दमः ॥ १३ ॥
- (५४) सीमाजिसारापमसत्वसोम ।
- (ए६) पन्वर्ग मां देव विधेशकामं॥ १४॥
- (५०) स्कंदितस्कंदखतं प्रणमामं ।
- (६०) कंबुदानं जिनपहत ते जीमं ॥ १५॥
- (६२) बाखाश्रितस्यापनया मनोरमं।
- (६४) रंगाविश्वासाखसनेत्रनिर्गमं ॥ १६ ॥
- (६६) इरिननात्तममुरिगमागमं।

# [ १६३ ]

- (६९) श्रयत तं नितमानजुजंगमं
- (६ए) एम्रेर्यशः सृजति शं जिनसाट्वेत्रौमः
- (९१) शोकारिमारिविरहयतवात्तद्रामं
- (३३) माद्यां वुजध्वं सविधी महक्रिमं
- (३५) मंत्रोपमं ते जिन राम पंचमं
- (59) कलिशैलोरु ट्याधाम
- (५७) खन्धिश्रतवसुत्रामं
- (0?) होकोत्यत्तिविनाशसंस्थितिविदां
- मुख्यं जिनं वै स्तुमं
- (७५) नयनाननसङ्गोमं
- (50) स्थावराशु(सु)मतां स्थाम
- प्टल) दासानुदासस्य मम
- . ११) माचित प्राप्य सुमं
- ६३) क्माबोहिस्यनियोंमं
- <sup>२२)</sup> गुणिपूडवं घोणयाम
- े इसे ति ये से दरण इस्टेन
- ें मित्रो लिक्षित्वा मनुवाद्यहरूप

- (६०) फलसमृद्धिविधानपराकमं॥ १७॥
- (७०) तारस्वरेण विवुधेः श्रित रातेवींम।
- (७१) जव्यैः स्तुतं निहतदुर्भतदंडपमं ॥ १० ॥
- (७४) न वाजयत्याशु मनस्तुरंगमं।
- (9६) स्तवेन युक्तं गुणरत्नकुहिमं ॥ १ए ॥
- (95) माहात्म्यं हृदयंगमं।
- (७०) यंतिवर्गस्तुनं नुमं ॥ २० ॥
- (७२) इव्याग्कसमाधरं नमन नो पूजां दरां पश्चितं।
- <sup>(53)</sup> परपक्तस्य तव स्तवं त्विझिमित्तकरीं झगे (58) नत्तज्ञावस्यं वस वद्तर्ये हार्यस्त हे इत्या
  - (ण्इ) संतिनि नव जंगन ।
  - (05) नयने समक्रत्रिमं ॥ १२ ॥
  - (७) नयानंड विहंगनं।
  - (६२) नेस नया अली महण्या 🗸
  - रा र नदास्य सहार है
    - इंदे तेत्र विकासी सम्बद्धाः १०००
  - अब करत्वस्य देव स्ट्रेस र <sub>स्ट</sub>
  - the Averta and the same

+2

[ १६४ ] ( वेंद्र में ) \*

( उपरि भागमें )

(दाहिना अंश)

- (१) इत्यं पार्श्वजिनेश्वरो जुवनदिवकुंच्यंगचं
- (१) डात्मके वर्षे वाचकरत्नसारकृपया राका
- (३) दिने कार्त्तिके । मासे छोडपुरस्थितः शतद
- (४) खोवेतेन पद्मेन सन् नूतोयं सहजादिकी
- ( ५ ) त्रिंगणिना कल्याणमालाप्रदः ॥ १५ ॥

केंद्र मे जो 'मः १००' लिखा हुआ है वही सांकेतिक वर्ण है, अर्थात् यंत्र के सौ पखड़ियों में लिखे हुए पद्मीस एठोकों के सौ वरणों का अत अक्षर है।

केंद्र के अतिरिक्त वृत्त के परिधि में सौ पखड़ियों के सौ कोटे वने हुये हैं। उन सवों के चरणों के जो प्रधम अक्षर हैं उन से भी इस प्रकार श्लोक वनते हैं:—

श्रीवामातनयं नीतिलताघं न घनागमं।
सकता लोक संपूर्णकायं श्रीदायकं जजे ॥ १॥
कला केलिं कलंकामरहितं सहितं सुरैः।
संसार सरसी शोष जास्करं कमलाकरं॥ १॥
सहस्र फणता शोजमान मस्तक मालयं।
खोड्यतन संस्थान दान मानं कमा ग्रुरं॥ ३॥ समरामिचं

( वायां अंश )

- (१) ॥ ऐं नमः ॥ श्रीसाहिर्गुणयोगतो युगवरेल इंपदं दत्तवान् । येज्यः श्री
- (१) जिनचं इसूरय इसा विख्यातसंकी र्तयः। तत्पद्देमिततेजसो युगव
- (३) राः श्राजैनसिंहानिधास्तत्वद्दांबुजनास्करा गणधराः श्रीजैनराजाः
- (४) श्रुताः ॥ १ तैर्जाग्योदयसुदंरै रि
- ( ५ ) पुसरस्वत्षोडशाब्दे १६७५

(६) सितद्वादस्यां सहसः प्र

( ३ ) तिष्ठितमिदं चैत्यं

( ७ ) स्वइस्तश्रिया ।

(ए) यस्य प्रौढत

(१०) रप्रतापत

(११) रणेः श्री

(१२) पार्श्वना

(१३) घेशि

(१४) तुः

( दाहिने अंश के नीचे भागमे )

(१) सोयं पुष्यत्ररां तनो

(१) तु विषु वां सङ्गी

(३) जिनः सर्व।

(अ) सागर प्

( ५ ) व श्रीस

(६) गरो

(३) नृपो

, द । ज

्राचे राधने

(दादिना अश)

(3) व

4 44

(३) कारोन्य

उ में पर्ने

### [ १६६ ]

- ( ५ ) पुत्रौ श्रीधर (६) राजपूर्वकधरौ ( ७ ) तस्याय ताच्यां क्तितौ। ( 0 ) श्रीमञ्लोड्युरे जिनेश ( ए ) जवनं सत्कारितं पीमसी । तत्पु ( १० ) त्रस्तदनुक्रमेण मुकृती जातः सुतः (११) पूनसी ॥ ३ तत्पुत्रो वरधम्म (१२) सद्धुणैः श्रोमह्मस्तनयोश तस्य कर्मीण रतः ख्यानोऽविधे सुकृती श्रीयाहरू ना। (१३) मकः । श्रीशत्रुंजयतीर्थसंघरचनादीन्युत्तमाति श्रु (वायां अंश) (१) वं (२) यः का (४) करोत्त (३) र्याएय (६) फीं पूर्णी प्रति ( ५ ) थात्वसर । ( 0 ) दात्सर्वजनस्य जै (७) ष्टाक्तेषे ॥ ४ प्रा (ए) नसमयं चालेखयत् (१०) पुस्तकं। सर्वं पुर्खनरेण पा (१२) यं जुयनस्य यस्य जिनपस्योद्धारकः (११) वनमलं जन्म स्वकीयं
  - (१३) रराजमेघतनयाच्यां पार्श्वनायो मुदे ॥ ५ श्रीः

व्यधात्॥ तेना

कारितः। सार्कं सङ



## [ १६७ ]

# मूलनायकजी पर।

[2544] \*

- (१) श्रीबोद्भव नगरे । श्रीवृहत्खरतरगव्याधीशैः
- (१) सं० १६७५ मार्गज्ञीर्घ सुदि ११ गुरौ जांमशाजिक श्रीमह्म जार्या चांपलदे पुत्ररत्न
- (३) घाहरूकेन जार्या कनकादे पुत्र हरराज मेघराजादियुतेन श्रीचिन्तामणिपार्श्वनाथ
- (४) विवं का० प्र० त्र० युगप्रधान श्रीजिनसिंइस्रिण्डालंकार त्र० श्रीजिनराज स्रिजि: प्रतिष्टितं॥

#### पाट पर।

[2545] #

- (१) संवत् १७११ मिती ज्येष्ट सुदि ११ तियो श्रीचिंतामणिपार्श्वनायजी रे सिंघासण गं(चां)दी रो बाबण। वर्द्धमान चढायो श्रीबोद्धवपुरनयरे
- (२) सासतो चढीयो रहसी जंडार मध्ये धरसी तो धरमनी सोगन है हार्ण(हारण) विशेषे मोकलो ॥ (३) श्रीहान चालु॥

# धातुकी मृति छोर पंचनीवियां पर।

[2346]

संवत् १४२६ फागुण सुदि ए काग करवादाः वसुरे मुनेन

क श्राम पापाण की सहस्रवयाण धीर राज्य के उन पार्टिक के उत्तर है के अधिक के व्यक्तियाँ के प्रति है।

<sup>े</sup> प्रीस्तनायरज्ञा ने व राजे पत्र पर पर देश

## [ १६७ ]

#### [2547]

॥ ॐ॥ सं० १४०४ वर्षे ज्येष्ठ सुदि ए दिने ऊकेशवंशे त० मजर ता० मेकमादे सुत जजदनकेन पुत्र रतना रासणकलाण (?) ....................देवहा प्रमुख पुत्रादियुतेन सपुष्यार्थं कारितं श्रीवासपूज्य विवं कारितं प्रीतिष्ठतं श्रीखरतरगहे श्रीजिनराजसूरिपटे श्रीजिनजङसूरिजः। शुनं जवतु।

#### [2548]

॥ ॐ॥ संवत् १५१० वर्षे माघ सुदि ५ दिने गुरौ श्रीक्रकेशवंशे खूणीया गोत्र सा० खोहेर जा० ईसरदे पुत्र सा० सहसाकेन जा० रूपादे पु० जयतादिपरिवारयुतेन श्री शांतिनाथ कारितं प्रतिष्ठितं च श्रीजिनराजसूरिपट्टे श्रीजिनजङसूरिजिः श्रीखरतरगठे।

#### [2549]

॥ सं० १५१० वैशाख विद ५ दिने श्रीक्रकेशवंशे जणशाखी गोत्रे सा० हरीनां नार्यो हांसखदे पुत्रेण सा० वणवीर श्रावकेण नार्या छीलू पुत्र दशरथादियुतेन श्रीचंडप्रन विंबं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगञ्चे श्रीजनचंडसूरिनिरिति।

#### [2550]

॥ संवत् १५६७ वर्षे वैशाख सुदि ३ दिने ऊकेशवंशे बुहरा गोत्रे सा० जारमहा जा० जोजलदे जा० वारिणि पुत्र सा० तोखा पु० सा० अमरा सुश्रावकेण जा० सारू पु० सा० महिराज सा० मेरा सा० पासा प्रमुख परिवार सहितेन श्रीवासपूज्य विंवं खश्रे-योर्थं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीवृहत्खरतरगहेश श्रीजिनहंसस्रिजः॥ श्रीशुजं जवतु॥

#### ि १६ए १

#### [2551]

॥ संवत् १५७१ वर्षे वैशाख व० १३ शुक्रे श्रीश्रीमाल ज्ञातीय मोरी आसा जा० लोलू सुन श्रे० जीवा जेसंग हरपा लाषा जेसिंग जा० जसमादे आत्मश्रेयसे श्रीजीवतस्वामि श्रीचंडप्रजस्वामि विंवं कारापितं प्रतिष्टितं श्रीनागेंड गन्ने श्रीग्रणरत्नस्रितिः ॥ मांडलि वास्तव्य ॥

#### [2552]

संग १६९५ वर्षे वैशाख सुदि १३ शुक्रे फोफिलिया गोत्रे जेठा पुत्र धरमसी पुत्र धनजी युन जार्या लाडोदे जार्या पांची। पुत्र रतनसी केन काण श्रीपार्श्वनाथ विंवं प्रतिष्टिनं श्रीजिनराजस्रिजः खरतरगद्धे।

#### चौबीसी पर।

#### [2553]

संग् १५०३ वर्षे पौष सु० १२ गुरू सरसापत्तन वास्तव्य छोनवाल ज्ञातीय संग् वस्ता जार्या लक्षी सुत वीधा सुइड़ा मेघराजेन इंसराज श्रीरंग सुन जोजा जीवराजादि इंडम्ब युतेन स्वश्रेयसे श्रीशांतिनाघ चतुर्विशतिपटः कारिनं प्रतिष्टिनं तपाग्रानायक श्रीजयचंडस्रिजः ॥ शुजं जवतु ॥ श्रीः॥

#### [ 2554 ]

संग्रिश्य वर्षे चैत्र विद ए शुक्ते श्रीश्रीमाल इति।य श्रेष्टि जीमनीह जाण्यणी श्रेयसे सुत वरसाकेन जाण्यान् पुत्र माणिक सहितेन श्रात्मश्रेयोधीः श्रीपिमवनाथ चतुः विश्वतिषट काण्यविद्याल श्रीविजयवेवस्रीणामुषदेशेन प्रतिष्टितं श्रीशाविज्ञ मृतितः॥ [2555]

संवत् १५३६ वर्षे फाग्रण सुदि ३ दिने क्रकेशवंशे लूणीया गोत्रे सा० लोहर पुत्र सा० महसा जा० रूपादे पु० साहलदे पुत्र पदाकेन चातृ सदा महिराज मन्नू प्रमुख परिवार युतेन श्रीश्रेयांस विंवं कारितं प्रतिष्ठितं श्रीखरतरगन्ने श्रीजनजङस्रिष्टे श्रीजनचंड सूरिजिः।

#### पाडुका पर ।

[2556]

॥ संवत् १५३६ वर्षे फा॰ सुद्दि ५ दिने श्री ऊकेशवंशे संपगाल गोत्रे सा॰ आपमल्ल पुत्र सा॰ मेघा पुत्र सा॰ आसराज पुत्र सा॰ नाम्ना पुत्र सा॰ वेता पुत्र स॰ चांदा नोडादि युतया श्रीआदिनाथ पाष्ट्रका युग्मं कारयामास ॥ प्रतिष्ठिता श्रीखरतरगन्ने श्रीजनचंद्रसूरिजिः॥ न

[2557]

॥ श्रों ॥ संवत् १५३६ वर्षे फाग्रण सुदि ३ श्री श्रादिनाथ ना पादवद्म वाई गेली कारिता......श्रेयोर्थं.....

्र रोष्य पा**डुका पर**ा

[2558]

श्रीकेशरियानाथजी

बाई सूना बनाया

#### [ 383 ]

# रौप्य गद्दाजी पर।

[2559]

॥ वाद्रमलजी जोगीदासाणी लूनावत रुपसिया वा० सं० १७३३ जा॥ कात्तक सु०१५

#### [2560]

श्रीनवपदजी महाराज को चढ़ाई चा सालूदे देदारामजी साणी गांम वैसा-लेग वासी श्रीजोडको चढ़ायों संव १ए४१ रा मिगसर सुदि ३। सरूपचंद का [2561]

श्रीचिंतामण पार्श्वनाथजी रै आगै फाती चढ़ायों कोइ जगवण पाँचे नहीं बोड्न पुरे नवलपोजी रे मेंद्र में जीदोणी "" घरवालों लगमों चढायों सं० १ए१६ पोस सुदि 9 रवीवार

#### [2562]

- (१) संव १६७३ मार्गशीर्ष सुदि ए संव याहरू क यु
- (१) तेन जगिनी सजना स्वमातृ चापखदे जरां
- (३) वी पाडुकाः ॥ प्रव श्रीजिनराजसूरिः

### बाहर के चरणों पर।

[ 2563 ] 🔹

॥ सं० १७ए० मिगसर विद ए दिने श्रीजिनकुशबस्रि पाप्तके । कागपिना । स । दमसी जेराज श्रेयोर्थं

यह ध्वेत पाषाण के चरण भंदिर के बाहर धारे तरक विरादमान है।

[ 392 ]

[2564]+

·····''कुशबस्**रिः** 

# गणपति मूर्ति पर।

[2565] \*

- (१) ॐ सं० १३३९ फा० सु० २ श्रीमामा मणोरथ मंदिर योगे श्रीदेव
- (१) ग्रहाचार्य शिष्येण समस्त गोष्ठि वचनेन पं० पद्मचंडेण
- (३) अजमेरु डुगें गत्वा द्विवंचासत जिन बिंबानि सचिकादेवि ग
- ( ४ ) [ण]पति सहितानि कारितानि प्रतिष्ठितानि ......सूरिणा

# मंदिर नं० १

# मूलनायकजी पर।

[2566] +

(१) ॥ सं० १६७५ मार्गशीर्थ सुदि ११ गुरौ त्र० थाहरू नार्था कनकारे पुत्री वीगं कारितं

+ ४१ पर्दरा उंडे पापान में गुद्दे हुए हैं।

क ६६ देख महराने को गमपति मूर्ति की चरण चीकी पर प्युदा हुआ है और आमंदिरता की फैस में स्वित्त इक रखा हुना है।

स्य महिर हे बचे क्षेत्र में बार शिवरांद् छट इतिर श्रवन्तित हैं। दासित तरह दक्षिण दिगा में <sup>यह</sup> बहर है इनके राहे राषाण की रहिहर महित होते पाताण की मृदतायकती की मृति विराजमात है। पूर्ति के बार बोहर पर हा पर देन हैं।



लोद्रवा

मंदिर नं० १

( नं० २५३७)

PALLAR

INSCRIPTION

TEMPLE No. 1

लोद्रवा - मंदिर नं० १ ( नं० २५३६ )

॥मेर्द्रभूमार्ग्यपिष्टिर सौरम् घट्ट स्ट्रिंग स्ट्रिस्ट स्ट्र स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्र स्ट्रिस्ट स्ट्र स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्र स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्रिस्ट स्ट्र स्ट्रिस स्ट्र स्ट्रिस स्ट्र स्ट्र

INSCRIB ON ON PEDESTAL TENDED AND

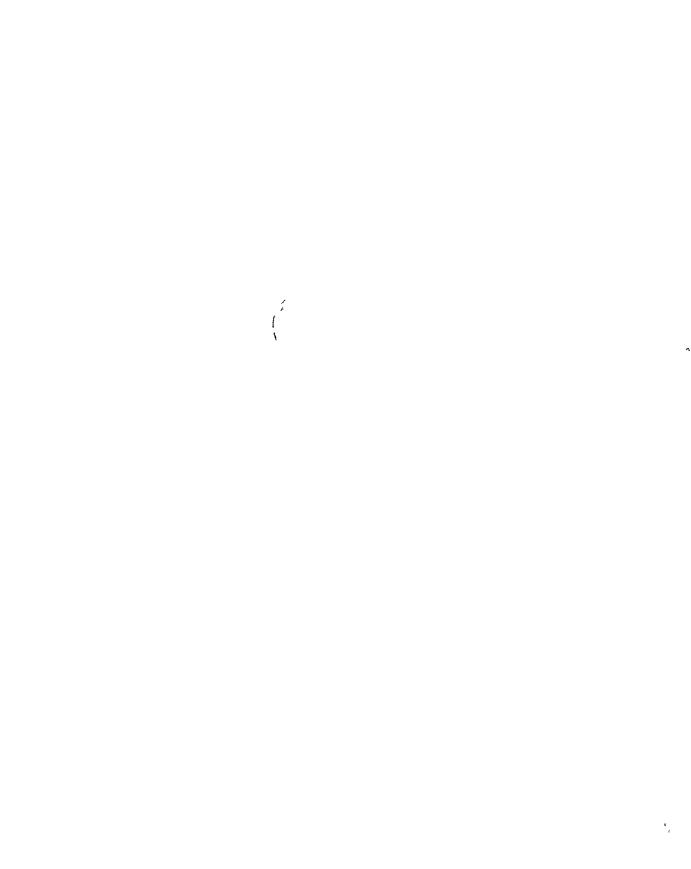



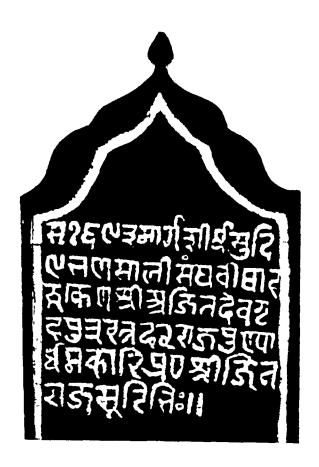

PILLAR
INSCRIPTION
TEMPLE No II
LODRAPI

लोद्रवा मंदिर नं० २ (नं० २५६६)

लोद्रवा - मंदिर नं० २ (नं० २५६८)

श्रीतु द्रप्ररपतनेश्रीमत् श्रीवृद्त्वरतरगनाधीशैः

॥र्पणासे तृत्र्ह्ण्यार्गा शिष्ट्यदि १२ युरेष श्री अजित नायर्वि ब काण्यण्या हुत्तार्यात्राण्या करका देव व स्वरह्म स्वरह्म स्वर्णका व स्वर्णका स्वरत्य स्वर्णका स्वर्णका स्वरत्य स्वरत्य

INSCRIPTION ON PEDESTAL, TEMPLE No II LODRAVA

#### [ ₹8\$ ]

(१)॥ श्रीस्रादिनाय विवं। प्र० श्रीवृहरखरतरगद्याधीश श्रीजिनराजसूरिजिः॥

#### स्तंत्र पर।

[2567] #

(१) संग रहएइ मार्गशीर्ष सु (१) दि ए जणसाली संघवी

(३) थाहरूकेण श्री आ (४) दिनाथ देवगृह स्व ल

(५) घुनार्था सुहागदेवी (६) पुष्यार्थमकारि प्रति

( ७ ) ष्टित श्रीजिनराजि

# मंदिर नं० २

## मूलनायकजी पर।

[2568] +

- (१) श्रीबुद्धपुरवत्तने श्रीमत् श्रीरृहत्वरतरगठाधीर्शेः
- (२) ॥ श्रों ॥ संवत् १६७५ मार्गशीर्ष सुदि १२ गुगे ॥ श्रीधानिनापवि । नाण संव घाहरू जार्या श्राव

पद महिर मूट मंदिर के प्रधान जान में बोट विधिन के निर्माण के प्रधान के कि है। विधिन के निर्माण के प्रधान क

(३) कनकादे पुत्ररत हरराजेन प्र० गुगप्रनान श्रीजिनसिंत्रस्रिपद्यमाकर श्रीजिनराजस्रितिः॥

स्तंत पर।

[ 2569 ] a

(१) संव १६७३ मार्गशीर्ष सुदि (१) ए जणशाली संबवी याद

(३) रुकेण श्रीद्यजितदेव ए (४) ह पुत्ररत हरराज पुष्पा

( ५ ) र्थमकारि प्रव श्रीजिन (६ ) राजसुरिजिः ॥

# मंदिर नं० ३

मृबनायकजी पर।

[2570] +

- (१) गहाधीशैः॥
- (१) ॥ सं० १६७५ मार्गशीर्ष सुदि ११ गुरो श्रीसंजवनाय विंव का० ज० श्री-मल पुत्ररत्न ज० याहरू जार्या श्रा०
- (३) कनकादेव्या प्रण्याप्रधान श्रीजिनसिंह्सूरिपद्यत्राकर श्रीजिनराजस्रिजिः श्रीवृहत्खरतर

<sup>\*</sup> मंदिर के तोरण स्तंभ पर छः इंच लम्या और ७ इंच चौड़ा छः पक्तियो का यह लेख है। यह G = G = S. No 21 के परिशिष्ट नं॰ ११ में छपा है।

<sup>े</sup> यह मंदिर मूल मंदिर के पश्चात् भाग में उत्तर पिट्छन कोण में है और यह लेख मूलनायकर्जी की श्रेत पाषाण की मूर्त्ति पर है। इस लेख का अन्तिम अंश भिट्छाधीशैः' ऊपर के भाग में खुदा हुआ है इसलिये यहां पर भी उसी प्रकार दिया गया है।

लोद्रवा

मंदिर नं० ३

(नं० २५७१)

PILLAR
INSCRIPTION
TEMPLE No III

लोद्रवा – मंदिर नं० ३ (नं० २५७०)



1000 2 01.0X 0X 132. 3. 3. 12 12 1



[ 394 ]

स्तंत्र पर।

[2571] \*

- (१) संव १६ए३ मार्गशिष सु
- (३) घाइरूकेण श्रीसंज।
- ( ५ ) मेघराज पोत्र जोज
- (१) र्थमकारि। प्रव श्री

- (१) दि ए जणसाबी सं०।
- ( ध ) वनाथ देव गृइं पुत्र
- (६) राज सुखमञ्ज पुष्पा
- ( ए ) जिनराजैः

# मंदिर नं० ४

मृतनायकजी पर ।

[2572] †

- (१) ॥ श्रीलोड्या नगरे । श्रीवृहत्खरतरगव्याधीशैः ॥
- (१) संव १६७५ मार्गशीर्ष सुद्धि १२ तिथो गुरो जांडशाजिक सावश्रीमज नाव नांप उरे

के मिद्दि के तोरण स्तम पर आठ पक्तियों का यह तैख है। इसका इन्छ के 11 में से में में में में में में हैं। यह G O S Xo 21 के परिशिष्ट नंकहर में उपा है। इनके पड़ ना नह नह नह से हह नाह नाह है।

पक्ति २ मे संग ्र ६ में 'सुप्रमह' ह

७ में भारि उ

Batt.

" मुख महिर के दावे तरह उत्तर गुरा में बर्द माराहा । हा मेन्द्र महस्वस्वयाणी सुर्ति प्रतिहेत है। रहित ४ ९५ ५६ ००० हो। उ े में परिशिष्ट बर्डिने प्रशासन देश द

## [ 305 ]

- (३) पुत्ररत्न याहरूकेण जार्या कनकादे पुत्र हरराज मेघराजादियुजा श्री-चिंतामणि पार्श्वना
- (४) च विंवं का॰ प्र॰ च युगप्रधान श्रीजिनसिंहसूरिग्द्यताकर ज॰ थी-जिनराजसुरिजिः प्रतिष्ठितं।

#### स्तंज पर।

#### [2573]×

- (१) सं० १६७३ मार्गशीर्ष सु
- (३) वी याइरुकेण श्रीपा
- ( ५ ) ऋ नार्या कनकादेवी
- । ३ ) श्रीजिनसजस्रि

- (१) दि ए जणसाखी संघ
- (४) र्श्वनाथ देवगृहस्य वृ
- (६) पुएयार्थमकारि प्रव
- ( ७ ) तिः ॥





<sup>े</sup>स दे तरव स्तव सरहाव उसा भीर ३ इव बीड्रा आठ पत्तियो हा यह छल है। यह १८,१) े दे रवित्र न दे वे दे हैं।

लोद्रवा

मंदिर नं० ४

(नं० २५७३)

PH ,  $\Lambda R$ INSCRIFTION TEMPLE VILL

लोद्रवा मंदिर नं० ४ ( नं० २५७२ )

INSCRIPTION ON ALLS Y

| , |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

# [ 585 ]

# पट्टावली पट्टक। \*

#### [2574]

- (१) श्रीइंडज़्ति १
- (१) श्रीय्यप्तिम्ति १
- (३) श्रीवायुज्ति ३
- (४) श्रीव्यक्त ४
- ( ए ) श्रोसुधर्मस्वामि ए
- (६) श्रोमंडित ६

# श्रीमहावीर ॥१

```
[ १७७ ]
```

- ( ७ ) श्रीद्यकंपित ७
- ( ए ) श्रीयचवज्राता ए
- (र०) श्रीमेतार्य्य र०
- (१र) श्रीप्रजास १र

# श्रीसुधम्मे स्वामि (धोमहाबोर स्वामो के पाट पर)

श्रीजंबू स्वामि (श्रीसुधर्मा सामी के पाट पर)

### प्रजब स्वामि

(श्रीजंबू खामी के पाट पर)

#### श्रीशय्यंत्रव

(श्रीप्रभव खामी के पाट पर)

श्रीयशोजङ शिष्य १

संन्रुति विजय (यशोभद्रजी के पाट पर) (शिष्य २)

- (१) श्रीप्रतत स्वामि
- (१) श्रीशय्यंत्रव

- (१) संजूति विजय शिष्य ११ शिप्यणी 9
- (१) नद्भवाहु स्वामि शिष्य चत्वारि ४

(शिष्य-१२)

- (१) श्रीनंदिचड १
- (१) श्रीजपनंद १
- (३) श्रीतोसन्न ३
- (४) श्रीयशोनड ४

# [ १७ए ]

- ( ५ ) श्रीसुवएर्षजङ ५
- (६) श्रीगणित्रद्र ६
- ( ७ ) श्रीपूर्णज्ञ ७
- ( 0 ) श्रीयू बिन्न ५ व न इ शिष्य २
- (ए) श्रीक्रजुमति ए
- (१०) श्रीजंबू १०
- (११) श्रीदीर्घनड ११
- (११) श्रीपांनुनड ११
  - (जिल्ह्यमी अ)
- (१) बका र
- (२) यज्ञस्ता २
- (३) मुना २
- १ । अन्यक्षा ।
- 1 4 A 11 4
  - 4 + 4 + 4
  - \* \* \* \*
  - . . . . . .
- A STATE OF THE STA

# श्रीस्यूलजङ

( श्रीभद्रवाहुस्वामी के पाट पर )

# श्रीयार्यमहागिरि

(श्रोस्थूलभद्र के पाट पर)

श्रीसुहस्तिसूरि

(श्रीआर्यमहागिरि के पाट पर)

(शिप्य - २)

(१) श्रीष्ठार्यमहागिरि १

नइ शिष्य छष्टो ए

(२) श्रीसुइस्तिस्रि १ नइ शिष्य ११

(शिप्य—८)

(१) श्रीउत्तर १

(१) श्रीबलिस्स १

(३) श्रीधनह ३

( ध ) श्रीसिरह ध

( ५) श्रीकोडिण ५

(६) श्रीनाग ६

( ७ ) श्रीनागमित्त ७

( ७ ) श्रीरोइग्रत ७ 🏶

( शिष्य--१२)

(१) श्रीरोइण १

(१) श्रीनद्रयस। १

(३) श्रीमेहगणी ३

( ध ) शीकामह ध

(५) शीसुस्थित ५

(६) श्रीसुत्रतिबुद्ध ६

क स्विरावित में इन का 'छलूए रोह्गुत्त' और कही 'छडुत्ए रोहगुत्त' नाम है।

# [ (0; ]

- ( १ ) श्रीरक्ति १
- ( ७ ) श्रीरोह्युत ०
- ( ए) श्रीरिषिगुप्त ए
- (१०) श्रीग्रप्त १०
- (११) श्रीब्रह्म ११
- (१२) श्रीसोन १२

(तिय 📲

- (१) भ्रीइंडिनि र
- (२) अीवियमंगर
- (३) बीविद्यापर गोपात र
- ( ध । जीर्विर्न ध
- (६) श्रीत्रंग्न ४

श्रीमुस्थित **ए** (श्रीनुहर्ल्मिहर के पाट पर)

श्रीइंड्रिस (श्रमुंबिका के का पर ) श्रीदिल शिष्यों २

( प्राकृतिक से पार पर '

```
[ {62 ]
```

( ध ) श्रीरिविपासित ध

(२) श्रीतावस २

(३) श्रीकुवेर ३

(शिल्य-४)

श्रीसींहगिरि

(श्रोदिन्न के पाट पर)

(१) श्रीधएणगिरि १

(१) श्रीवयरस्वामि १ नइ शिष्य ३

(३) श्रीसुमित ३

( ध ) श्रीष्ठईदित्र ध

(शिष्य-३)

(१) श्रीवयरसेन १

(१) श्रीपद्म १

(३) श्रीयार्यस्य ३

श्रीवयरस्वामि

(श्रीसिंहगिरि के पाट पर)

श्रीवजसेन

(श्रीवयस्वामी के पाट पर)

श्रीऋार्यरथ

(श्रीवयरखामी के तीसरे शिष्य)

श्रीपुष्पगिरि

(श्रीआर्थरथ के शिष्य)

श्रीफल्यमित्त

(श्रीपुष्पगिरि के शिष्य)

श्रीधणगिरि

(श्रीफल्युमित्त के शिष्य)

श्रीशिवजूति

( श्रीधणगिरि के शिष्य )

श्रीयार्यनद

(श्रीशिवभूति के तिष्य)

श्रीयार्यनद्गत्र

(श्रीशार्वेस्ट्र के शिष्य)

श्रीनाग क्ष

(श्रोआर्यरक्ष के शिष्य)

श्रीजेहत

(श्रीनाग के शिष्य)

श्रीविष्णु

(श्रीजेहल के शिष्य)

श्रीकालिकाचार्य शिप्या २

(श्रोविष्णु के शिष्य)

श्रीद्यार्थ रुक्ति

(सपतित और वार्यवर्ष के किस्स

श्रीसंघराखिन

्यानान्द्रांचे ने कि ने

श्रीद्यार्वदस्ति

1.

1 11-1 -- 1 1

Confide .

. 2 . "114.11. 1

श्रीयार्यधर्म

( श्रीआयेहिस्त के शिष्य )

श्रीसिंह

(श्रीआर्यधर्म के शिष्य)

श्रीयार्यधर्म 🍪

(श्रीसिंह के शिष्य)

श्रीसंडिञ्च ७३

(श्रोआयंधर्म के शिष्य)

श्रीइंडरुतकएह १

श्रीयार्यनंदि ३

श्रीस्थिरग्रित क्तमाश्रमण ५

श्रीद्यार्यजंद्य १

श्रोष्ट्रप्यगणि ध

श्रीकुमारधर्म ६

क्ष श्री क्ष

# देवर्द्धिगणि

क्तमाश्रमण १ ए०



किसी २ पट्टावली में इस नाम के स्थान में 'आर्यपक्क' है।

नोटः—'श्रीआर्यधर्म' के शिष्य 'श्रीसंडिल्ल' के नाम के नीचे '८३' अङ्क खुदे हैं । इनके वाद 'श्रीइंद्ररुतकण्ह' से लेकर 'श्रीदेवर्द्धिगणि' तक जो सात नाम हैं इनके नामों के साथ १—७ यथाक्रम हैं और 'श्रीदेवर्द्धिगणि' के नाम के साथ ६० अङ्क भी खुदे हुये हैं।

श्रीभद्रवाहु स्वामी के शिष्य श्रीसोमदत्त के चरणों के दाहिने तरफ नंद्यावर्त्त के नीचे जो पांच अक्षर खुदे हैं उनके भावाथे समभ में नहीं आने के कारण यहां उल्लेख नहीं किया गया।



# श्री आदिनाथजी का मंदिर।

प्रशस्ति नं । १

[2575] #

- (१) ॥ संवत् १७६० मिते वैशाख मासे सुदि पद्मे ७ तिथो ग्रहवारे महार राजाधिराज महारावल श्री
- (२) मूलराजजी विजे राज्ये श्रीदेवीकोट नगरे समस्त श्रीसंघेन श्रीक्षणजनदेव ए
- (२) हं कारितं प्रतिष्टितं च श्रीमद्रृहत्खरतरग्राधीश गटारक श्रीनिगगन्द
- (४) सूरि पद्दप्रजाकर श्रीजिनहर्षस्रितिः श्रेयोस्तुसर्वेषाम् गुर्ग गणतु श्रीः श्री॥

प्रशस्ति नं ० २

[2576]

(१) ॥ श्रीमिद्धिनेविष्ठेद्वेनमः ॥ श्रीमन्तुरित वीर विक्रमादिल

अ देवीकोट जैसलमेर से पूर्व का तरक पार्ट कोस पर है। प्राप्त के मान्य में तहा का जा का का है। में के एक तरक यह महिर स्थित है। महिर के मान्य हिन्दे तरह बात है तो में के के कि के कि का के कि के कि का कि का कि मान्य है।
के यह प्रशस्ति मां महिर के मान्य है। को बात में का कि का है।

## [ राउद ]

- (१) त्रारात् १७६० शालिवाहन कृत शाके १७१५ प्रवर्त्तमाने
- (३) मासोत्तममासे वैशाख सुदि ७ दिने श्रीदेवीकोट मध्ये
- (४) श्रीक्रपनदेवस्य मंदिरं विंव सहितं श्रीसंघेन कारापितं प्र
- (५) तिष्ठितं च श्रीदृइत्खरतरगणाधीश्वरेण जं। यु। ज श्रीजिन
- (६) हर्षसूरिजिः तत्पद्टप्रजाकर जं। यु। ज श्रीजिनमहेन्डसूरि
- ( छ ) जिः सं । १७७७ वर्षे चैत वदि । दिने पधास्या महामहो छवेन तत्र
- ( 0 ) मंदिरस्य पुनः ग्रह्मश्रूं जस्य जीर्षोद्धार कारापितं । तंत्रे श्री सं
- (ए) घरे माहो मांहि दोनोहिवासरे धड़ा था सु खेकमेक किया व
- (१०) डो जरा हुवो मास र रह्या धर्म री महिमा घणी हूई पमास
- (११) मणां प्रमुख री जिक्त विशेख साचवी तस्य प्रशादा
- (१२) त् श्रीसंघ रे सदा मंगलमाला जवतुतराम् ॥ श्रीः
- (१३) श्रीरस्तुः ॥ कखाणमस्तुः

# पंचतीर्थियों पर।

#### [ 2577 ]

सं० १५१४ वर्षे फाग्रण सुदि १० सोमे जपकेश ज्ञा० श्रेष्टि गोत्रे महाजनी शाखायां म० वानर जा० विमजादे पु० नाव्ह जा० नाव्हणदे पु० पुंजा सिहतेन श्रोशांतिनाथविंवं का० प्र० जपकेश ग० ककुदाचार्य सं० श्रीककसूरिजिः॥ पारस्कर वास्तव्यः श्री॥ ब्रातृव्यसंयाम॥

# [ **१७७** ]

संवत् १५३४ वर्षे आषाढ सुदि १ दिने उकैशवंशे वायड़ागोत्रे सा० सूरा ना० माणिकदे पु० सा० कांकण सुश्रावकेण ना० पूनी पु० गांगादी परिवार सिह्तेन श्री सुनिसुत्रतिवंचं कारितं प्रति० श्रीखरतरगद्ये श्रीजिननप्रसूरिपटे श्रीजिनचन्द्रसूरिनि:॥

## चौवीसी पर।

#### [2579]

संवत् १५११ वर्षे ज्येष्ट सुदि १ दिने बुधवासरे खोशवात ज्ञातीय फुंबर गोत्रे संव जेसल जाव जयश्री पुर्व जगसी जाव रूपादे पुर्व पीया जाव प्रेमलदे पुर्व समा देता श्रीमल सिहतेन संव पोथाकेन खात्मवूष्यार्थे श्रीविमलनाथितं कारापितं प्रतिष्ठितं श्रीधम्मीयोषगठे श्रीविजयचन्द्रसूरिपटे जव श्रीसाधुरत्नसूरिजि: ॥



# [ 300 ]

# दादाजी के स्तूप पर।

[2580] \*

- (१) ॥ श्रीसद्धरुप्योनमः ॥ संवत् १००४ वर्षे
- (१) शाके १७३ए प्रवर्त्तमाने मासोत्तममासे
- (३) मार्गशिरमासे शुक्क वद्यामी तियों गु
- ( ध ) रुवासरे । श्रीदेवीकोट नगरे श्रीवृहत्त्व
- ( ५ ) रतरगडीय समस्त श्रीसंघेण दादाजी
- (६) श्रीश्रीजिनकुशलसूरिजी स्तृपशाला
- ( ७ ) कारापिता ॥ जं । यु । न । श्रीजिनहर्षसूरिजी
- ( ७ ) "वा । जैसारजीगणि । पं । प्र । अमरिसं
- (ए) "पं। रिधविलास उपदेशात्
- (१०) ॥ श्रीरस्तु ॥





# श्री पार्श्वनाथजी का मंदिर।

# शिलालेख ।

#### [ 2581 ] \*

- (१) ॥ स्वस्तिश्री संवत् १ए४४ शाके॥
- (२) १७०ए माघ शुक्क ए शनी प्रवर्त्त॥
- (३) माने ब्रह्मसर यामे पार्श्वजिनचैत्यं
- (४) महारावलजी श्री श्री राप श्रीवैरिशा
- ( ५ ) लजीविजयराज्ये कारापित स्रोशवंशे
- (६) वाग(रे)चा गोत्रे गिरधारी बाब जार्या सिण
- ( 9 ) गारी तत्पुत्र इीराबालेन प्रतिष्टिनं जै
- ( ७ ) निषक् मोहनमुनिना जेरक वाग(रे)चा
- ( ए ) अमोबबचन्द पुत्र माणकवाहेन क्र
- (१०) तं गजधर महादान पुत्र व्यादन ना
- (११) नेण श्रेयोज्यात् द्युनं नवतु

# मूलनायकजी पर।

#### [ 2582 ]

- (१)॥ निरुशेपानंता मंडक्षेन्छ श्रीमिक्षकमादिल गडगारसंटन दिग्गजने बांकोटिन मिते मासोत्तम माघाडर्जुन व्रयोदस्यां
- (१) गुरुयुतायां कम(१)वास्त्रां ॥ सं० १७२० का शांके १७७३ प्रवर्त्तमाने मात्र गुर १३ गुरौ श्रीपार्श्वजिनविं
- (३) वं प्रतिष्ठितं श्रीमद्बृहत् बरतरगठाधीश्वर श्रीमन्महेन्डस् रि पद्वप्रनाकर जं। यु।प्र। सकब न । चकचुड़ामणि
- (४) श्रीजिनमुक्तिस्रिज्ञिः श्रीमन्महाराजाधिराजा महारावलजी श्रीवैरिशालजी विजयराज्ये कारितं च श्रीजेशत-

## पंचतीर्थियों पर।

#### [2583]

सं० १५१३ वर्षे प्राग्वाट मं० केव्हा जा० कीव्हणदे सुत मं० नाना चांपाकेन जा० ग्रुरी पु० मांडणादि कुटुम्बयुतेन स्विपतृब्य मं० कान्हा श्रेयसे श्रीनिमाथविंवं का० प्रतिष्ठितं तपा श्रीसोमसुन्दरसूरि शिष्य श्रीरत्नशेखरसूरिजिः ... ब हुर्गे ॥

#### [2584]

॥ संवत् १५१४ वर्षे वैशाख सुदि ३ सोमे श्रीमाब ज्ञातीय व्यव रत्ना जाव रत्नादे व हरीया जाव लाली सुव लषमणाजिधेन स्विषत् श्रेयार्थं श्रीशांतिनायविंवं श्री पैक श्रीपुष्यरत्नसूरीणामुपदेशेन कारिव प्रव विधिना वाराहि श्रामे ॥

## [ १७१ ]

# दादाजी के स्थान पर।

# शिखालेख नंव र

#### [ 2585] \*

- (१)॥ संवत् विह्मदादिनागचन्द्रवर्षे (१७७३)
- (१) कार्त्तिकमासे गुक्कपके अष्टम्यांतियौ
- (३) भुगुवारे कतो(?) श्रीश्रीवृद्दल्यतरग
- (४) हे न । श्रीजिनहर्षसूरिजः पं खूबचंद शि
- ( ५ ) ष्य । पं । प्र । जगिवशालमुनि जपदेशात् दादा
- ं (६) जी श्रीजिनकुशलसूरिश्वर जीर्ण पाडुका
  - ( ७ ) परि नवीन थुं नशा ता कृना श्रीत्रहासर मामे
  - ( 0 ) खोशरावा समस्त श्रीसंघ सहितेन प्रतिष्टा कृ
  - (ए) ता महारावल श्रीगजिसंहजो बारे तथा सी
  - (१०) यडु जोजराज श्रीब्रह्मसर कुंडात् पश्चिम दिशे शुं
  - (११) जशाब स्थापना कृता १७७३ गनधर सदया॥

## शिखालेख नं० २

#### [2386] "

॥ सेठ चांद्मलजी वाफना की तरफ से मगमन करी मंग्र १९३२ मांत्रण मुद्र २

के ब्रह्मर से टागना एक मीट उत्तर की तस्त वशक का साम र । पर है। वाल विकास की ताल पर है।

भ मंदिर के नवीन करों पर पट्टीब है।

# [ १७२ ]

#### पाडुका पर।

[2587]

॥ श्रीगोड़ी पार्श्वनाथ पाडुका कारितं ब्रह्मसर संघेन श्री जं। यु। जा। महेन्द्रसूरि जि: प्रतिष्ठितं १०ए६ मि० फागुण सुदि ४

[2588] \*

॥ सं० १०ए६ वर्षे मिती फाग्रण सुिद ४ तिथौ श्रानिवारे श्रीमदृबृहरखरतरगरे ब्रह्मसर ना समस्त श्रीसंघेन श्री जं। यु। जा। मणियाला जिनचन्डसूरिजी गुरो पाङ्का कारितः श्री जं। यु। जा। श्रीजिनमहेन्डसूरिजः प्रतिष्टितं॥

[2589]

॥ श्रीजिनदत्तसूरि पाडुका ॥



यह लेख आला में स्थित गुढ चरण पर है।



# दादास्थान।

शिवाबेव।

[2590] \$

(१) ॥ श्रीमिक्तिनेंडो विजयताम् ॥

- (१) ॥ संव्वत् १ए११ रा वर्षे शाके १९०६ प्रवर्तमाने मा
- (२) सोत्तममासे माघमासे शुक्कपद्दा नवस्यांतियो
- (४) शनिवासरे महाराजाधिराज महारावनजी श्री
- ( ५ ) वैरीशालजीविजयराज्ये श्रीजेशवमेर नयरे
- (६) बृहत्वरतर जहारक गठे समस्त धीर्मनेन जी
- ( ७ ) गजरूपसागर जपर बोजिनगुराजन्ति स
- (७) हुरुणां स्थंग ठनरी पाइना नागरित वर्षत
- (ए) नमदेग्डस्रिवहादंदार अधितम् लिन्दिध
- (१०) धर्मराज्ये श्रीजिनः इन्तिसार स्व स्वद्राः
- (११) मुनिः तिस्तिध्य एकानाच र १०५०१।

# [ १७४ ]

- (१२) गरचन्दमुनिः उपदेशात् आयह नागे बावेरो इ
- (१३) णि वावेरी जायगारे पास हे गजधर आदम विरामाणी ॥

# परसाल पर।

[2591]

# (१) ॥ श्रीजिनोजयतीतरां ॥

- (१) ॥ छोशवाल समस्त की पंचायती की परशाल इ
- (३) णी तलाव के बंध ऊपरे थी सु बंध को हरजो देख
- (४) ने परसाल खोलाय कर बंध के पास चोकी करा
- ( ५ ) ई च्यारे पासे पेडालिया घलाया इणी चेकी के सा
- (६) ह्मने वंध जपरे गुरां धर्मचन्द आचार्यगञ्च
- ( घ ) का जिएांकी परसाल जपर सुं खुनी वे जिए के
- ( 0 ) सामने चोकी कराई सं । १ ए३६ के साल में ॥





(किसे पर)

# श्री ऋषभदेवजी का मंदिर।

# शिलाबेख।

#### [2592] •

- (१) ॥ वीर सं० १४४ए 歸 दत्त सू। सं। ७६ए
- ( १ ) ॥ श्रोशवं । संघवीगो । वहादरमञ्जस्तत्पु । দুগ্রী
- (३) चन्डस्तज्ञा। रायकुंवरी स्वांतसमये सर्व ग्रुज
- (४) योग्य निमित्त योग्य श्राद्धाधीन स्वतद्वी विधा
- (५) य सं। १९७० द्याश्विन द्यु। ए चं। या हरागंगता प
- (६) श्राच जेसलमेरु द्वर्गोपरि श्रीयादिनाय जिनवामा
- ( ७ ) दे श्रेयो निमित्तं तड्यनव्ययेन नवीन गवही ि
- ( 0 ) वधाष्य तत्र सं । १९७० वैशाय गुरुका । स्था
- (ए) शुके दादा श्रीजिन इशवस्ति स्वि तना

# [ १ए६ ]

- (१०) दुका सम्राट् अकबरप्रतिबोधक श्रीजिन
- (११) चन्डसूरि पाडुका नवीनालये चकेश्वरी मू
- (११) तिश्र श्रीवृहत्त्वरः गहीय गणि श्रीर
- (१३) त्नमुनि यतिवर्थे श्रीवृद्धिचन्द्रेच्यः प्र(ति)स्थाि
- (१४) पता ॥ पुनस्त्र्यशीत्यधस्थित जिन विंवानि
- (१५) प्रतिष्ठाप्योर्क स्थापितानि ॥ जूयाच मू
- (१६) त्तिः कुशलाख्यसूरेः सत्पाडुका श्रीजिन
- (१९) चन्डसूरे श्रीसंघरतांकर वृद्धिचान्डा ज
- (१०) कारमवां वापरियूरकाय ॥ १ खि । खङ्मी
- (१ए) न्डु ॥ खाद्धलां वद्द जादमलां मेणुना कृता १







| <u>િ નિર્ણ નેક્ષ્ય કરી કરી કોઈ સ્વેશના મુખ્ય નિર્ણા મુખ્ય કરો છે. તે </u> | con D  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                               | 調氣     |
| हिंहि ॥ श्री जेन लेख सम्रह तुनीय खण्ड समाप्तः ॥                                                               | 調整     |
| ्रे हार्य । अर्थ अर्थ अर्थ स्थार स्थाप अर्थ समाप्तः ॥<br>। अर्थ अर्थ अर्थ स्थार स्थाप अर्थ समाप्तः ॥          | Pilita |
|                                                                                                               | 则是     |



•

# [ १ए६ ]

- (१०) डुका सम्राट् अकबरप्रतिबोधक श्रीजिन
- (११) चन्डसूरि पाडुका नवीनालये चकेश्वरी मू
- (११) र्तिश्च श्रीवृहत्खरः गञीय गणि श्रीर
- (१३) त्नमुनि यतिवर्थ श्रीवृद्धिचन्द्रेज्यः प्र(ति)स्था
- (१४) पता ॥ पुनस्त्र्यशीत्यधस्थित जिन विंवानि
- (१५) प्रतिष्ठाप्योर्क स्थापितानि ॥ जूयाच मृ
- (१६) त्तिः कुशलाख्यसूरेः सत्पाडुका श्रीजिन
- (१९) चन्द्रसूरे श्रीसंघरताकर वृद्धिचान्द्रा ज
- (१०) कात्मवां जापरिपूरकाय ॥ १ लि। लक्ष्मी
- (१ए) न्द्र ॥ खाबुखां वढद जादमखां मेणुना कृता १







्रिक्ति ।। श्री जेन छेच सम्रह तृतीय चण्ड समाप्तः ॥

श्री जेन छेच सम्रह तृतीय चण्ड समाप्तः ॥

श्री जेन छेच सम्रह तृतीय चण्ड सम्राप्तः ॥

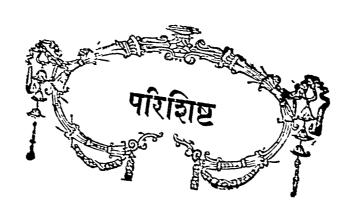

•





# संवत् की सूची।

(विक्रमीय)



|     | खेखांक           | संवत्   | <u>बे</u> खांक    |
|-----|------------------|---------|-------------------|
|     | २४८६             | १३२७    | <b>२</b> २२ ह     |
| •   | <b>२२</b> १५     | १३२१    | <del>2</del> 23.  |
| 1.4 | २१२४             | र३३३    | २३८३              |
|     | २२१८             | १३३७    | <b>२२३१,</b> ४५६५ |
|     | २४१४             | १३३८    | २२३४              |
| . • | २२१६             | १२३२    | 3318              |
|     | <b>२</b> ४६५     | १२३१    | *311              |
|     | <b>२१८७ २२२०</b> | 1.53    | 4513              |
|     | दददर             | 3 to 14 | ·· 1. 12          |
|     | <b>५</b> ४१०     | \$\$ =5 | ****              |
|     | ₹₹9€             | F2.58   | *\$**             |
|     | इस्ट्स           | y & = 4 | ***               |
|     | ****             | • . • • | **1*              |
|     |                  | + 2 s   | ***               |
|     | 2.51             | 13-2    |                   |
|     | ****             | *       | ***               |
|     | ***              | ***     | ***               |

# [ 200 ]

| बेखांक                                        | संवत्                |       | <u> ले</u> लां क |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------|------------------|
| <b>૨૨</b> ૪,                                  | <b>१</b> ४२ <b>७</b> | ***   | २११३             |
| <b>२२</b> /५३                                 | रुधरद                |       | २२७३             |
| २१६७                                          | १३३०                 | •••   | રર૭૪             |
| २२४०-४८                                       | <b>£</b> 333         | •••   | . २२♦५           |
| २३८३                                          | १४५४                 | •     | ₹२७६             |
| <b>ૠ</b> ૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺૺ | \$435g               | * * * | १११३, २२७७       |
| u era omreg                                   | १४४०                 | •••   | २२७८             |
| વર'૧૬                                         | <i>\$6'6'</i> \$     | • •   | ₹२44             |
| ₹₹ <b>•</b> \$                                | SARE                 | ***   | दराय             |
| eres the                                      | 233.4                |       | ५२८०, २४१८       |
| * ** 4                                        | 1 PV4                | •     | ૧૧૮૧             |
| e e (a 💃                                      | P = 14.4             | •     | <b>₹4</b> ₽●     |
| *** * ***                                     | 2 5 to 3             | •     | K238             |
| -:33                                          | 1 512                | ,     | . 4324           |
| * * * *                                       | 1812                 | i     |                  |
| ****                                          | 144                  |       | . ३ वर्षद्यन्यप  |
| # * °, *                                      | * \$5#               | , ,   | <43%             |
| ~ * * *                                       | 1443                 | •     | 4.34             |
| ** ;                                          | 1501                 |       | 4.86%            |
| * * * *                                       | 133.                 |       | 1143             |
| ** , 5 %                                      | 1222                 |       | 9111-13 1966-64  |
|                                               |                      |       | +314,4313 +334,  |
| 7 7 4                                         |                      |       | 1530, 11055      |
|                                               | 4 7 2"               |       | 7111, 111141     |
| م″تق →                                        | 8 201                |       | ● あな 筆           |

Ţ

| स्रेखांक                          | संवत्   |     | सेखांक                         |
|-----------------------------------|---------|-----|--------------------------------|
| ६२६३-६४                           | १५०५    |     | રશ્કક                          |
| . २२६५                            | १५०६    | ••• | ২৪০৩                           |
| २२६६                              | १५२७    | ••  | ২३२३–२५                        |
|                                   | १५०८    | ••• | २३२६-२७, २४१६                  |
| २१७६, २३६१                        | १५०६    |     | <b>२१</b> ४८, २१५६, २३२८-२६    |
| २२६८-६६                           | १५१०    | ••• | <b>२१२</b> ६, २१६८, २४५८, २५४८ |
| द <b>१</b> ३६, २३००-०१, २४३६      | १५११    | ••• | २१५४, २१८३-८४, २३३०,           |
| २३०२-०३                           |         |     | २३३१, २४६८, २४८०               |
| २३०४-०५                           | १५१२    | ••• | २१३६, २१६५, २३३३,              |
| २१३६, २३०६, <b>२</b> ४५०          |         |     | २३३४, २४२०, २५७६               |
| - ২২০৩-০                          | १५१३    |     | २१५२, २१६०, २१६६, २१८५,        |
| २११४, २१३८, २१८०,                 |         |     | २१८६-८८, २४४२, २५८३            |
| २३६२, २४३८                        | १५१४    | ••• | २३३५, २५७७                     |
| <b>२१३</b> ६, २४११, २५१७          | १५१५    | •   | २१४६, २१७०, २३३६,              |
| . २३१०                            |         |     | २४१२, २४६३, २५२१               |
| २३११                              | १५१६    | •   | २१६१, २१७१-०२.                 |
| ११३६, २१४२-४३, २१४५-४६,           |         |     | २३३७-३१, २४८१                  |
| २१५७, २१८१, २३१२ <del>-</del> १३, | १५१७    | *** | વ્યવસ                          |
| <b>૨</b> ૪५१–4૨                   | १५१८    | • • | २११६-१६, २१२२-२३,              |
| . द३१४                            |         |     | २१२५, २१३०-३१, २१४०-४१,        |
| २३१५                              |         |     | २१८६-६१, २३४०-४०,              |
| २३१६                              |         |     | २३८२-८३, २४८२                  |
| २१८२, २३१७                        | र्प्रह  | ••  | २३४३-४५ २४२१-२५                |
| २१५८                              | icas    | •   | •••                            |
| २३१८-२२ २४५३ ४५५३ /               | र्ष्ट्र | ••• | ••• २४१३                       |

n gra

| संवत्          |     | वेखांक                         | संवत्   | . खेखांक                              |
|----------------|-----|--------------------------------|---------|---------------------------------------|
| १५२२           | ••• | ··· २३४६, २३६८                 | १५५१    | २२७२                                  |
| १५२३           |     | ··· २१३२, २१६२                 | १५५३    | . २४८४                                |
| १५२४           | ••• | <b>२१५</b> ४, २५२५–२६, २५८४    | १५५५    | •                                     |
| रुष्ट्ष        | ••• | • • २१५०, २३४७                 | १५५६    | <b>२</b> ३६०                          |
| रंपञ्ज         | •   | २१६२, २३४८, २३६३               | १५५८    | २२०३, २३६१                            |
| १५२८           | ••• | <b>२१</b> ६३, २३४६-५०          | १५५६    | . इइ६२                                |
|                |     | २३८५, २४२३  २५४६               | १५५     | <b>२२</b> ०४                          |
| १५२६           | ••  | •                              | १५६०    | <b>२१</b> ३४                          |
| १५३०           |     | રકરક                           | १५६१    | २४८६-८ <b>७</b>                       |
| 2'432          | ••• | २३५१                           | १५६३    |                                       |
| १५३२           |     | २३५२, २४३७, २४५५, २५२२         | १५६४    | ·                                     |
| १५३३           |     | २ <b>१७३</b> , २१६४, २४६४      | १५६६    | २२०५                                  |
| 11.33          |     | २१३३, २३५३-५४,                 | , १५६७  | २२०६, २४४३                            |
|                |     | २५२७, २५७८                     | ं १५६८  | • • २३६७, २५५०                        |
| <b>₹'4</b> ₹'4 | *** | स्द <b>्ञ,</b> २३५५-५६,        | १५७१    | . ६५५१                                |
|                |     | <b>૨</b> ૩૬૪-૬ <b>૫, ૨</b> ૪૨૫ | १५७३    | २३६३                                  |
| १५६६           |     | રશ્વગ-વશુ, રશ્વક, વશ્વલ-વક     | र्'५०'५ | २३६४, २४६१                            |
|                |     | २१६३ २१६५-६६, २३५७ ५८,         | १५०७    | २३६५, २४३०                            |
|                |     | २३२६ - २३२२-२४३६, २४०६,        | \$6.94  | <b>२३६</b> ६                          |
|                |     | २४२६-२८, २५२३, २५२८,           | १५३६    | . २३६७, २४५७                          |
|                |     | स्कृत्य-७3                     | 3,043   | <b>४१५७, २३६८</b>                     |
| १ - ३ अ        | ••  | २३५६, २४३६                     | 1923    | <b>૨</b> ?५३                          |
| र्ज्द          |     | ÷ 333-23                       | 20,00   | 27.6%                                 |
| ર્ કર          | •   | 🕟 ବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତ                | 2448    | . 44.4                                |
| 3 * * *        |     | १ स्थि                         | . 1968  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |

[ २०३ ]

| बेखांक            | संवत्          | ,   |                  | वेखांक                  |
|-------------------|----------------|-----|------------------|-------------------------|
| २१६४              | १६३८           | •   | •••              | २४६८                    |
| २१५१              | १६७६           | •   | •••              | २३८५                    |
| २३६६              | ् <b>१</b> ह८३ | ••• | <b>२२</b> ः७-    | -०८. २२र्ध,             |
| २४८८              | ,              |     | <b>ર</b> ર્કક્ક, | <b>२५१५-</b> १६         |
| <b>२</b> ४३३      | १६८५           | ••• | ••               | २५०७                    |
| રકડડ              | . १६८६         | ••• | •                | २४३५                    |
| ২৪৪০              | ६६८५           | ••• | २५६२ २०          | १६७ २५६६                |
| २३७०-७१           |                |     | २५               | કરે, સં <sub>1</sub> 93 |
| च <b>१</b> ५.६    | १७१५           | ••• | •••              | २४७३                    |
| <b>૦</b> ૧૭૫      | १९५३           |     | ***              | २२११                    |
| २३७२              | १०६६           |     | •••              | २५७१                    |
| <b>૨</b> ૪૩૬      | रेड़ इर        | ••• | • •              | <b>ર</b> ક્ષકર          |
| २ • १३            | £953           |     | ***              | २२१२                    |
| २२७३ २४३१         | १७८१           | •   | • •              | વેડક,                   |
| F383-8%           | १इ८३           |     |                  | ₹47€                    |
| <b>२</b> २३६      | १,5८%          | •   |                  | 4.131                   |
| द्वत्रभ्          | १८६२           |     |                  | **. 3                   |
| <b>२</b> ४१६      | र्दव्य         |     |                  | ****                    |
| २८७३              | र्द-६          | •   |                  | 4.45                    |
| (द्रु = द्रु = ६३ | 74-3           |     |                  | 1512                    |
| 7523              | 2 m/ =         |     |                  |                         |
| क्ष्रदेश क्ष्यद   | \$4 -          |     |                  | *                       |
| 3 2000 5000       | 4-11           |     |                  | ;                       |
| ु ६७६० २७६९       | * * *          |     |                  | .,.                     |
| • • •             | **             |     |                  |                         |

# [ २०४ ]

| •            |     |              |                           |                    | •           |       |                      |
|--------------|-----|--------------|---------------------------|--------------------|-------------|-------|----------------------|
| संवत्        |     |              | <b>बेखां</b> क            | संवत्              |             |       | बेखांव               |
| <b>१८</b> ४३ | ••• | •••          | २८५४, २५१०                | \$853              |             |       | <b>ર</b> કક્ષ        |
| १८४६         | ••• | • • •        | २५११                      | रहरह               | ***         |       |                      |
| १८५२         | ••• | •••          | २५६७                      | १६२८               |             | **    | २५६१                 |
| १८६०         |     | •••          | २५७५-५६                   | •                  |             | 71.   | २२१३, २४७५,          |
| १८६१         | ••• | •••          | <b>२५</b> १२              | [                  |             | ***   | ३१, २५३३-३६,         |
| १८६६         | ••• | ••           | <b>૨</b> રૂહ <sub>'</sub> | 4634               | ***         |       | २५४०, २५८२<br>२५४१   |
| १८६४         | ••• |              | २५८०                      | <b>E £ 5 5</b>     | •••         | • •   | २५४ <b>१</b><br>२५५४ |
| १८७५         | ••• | •••          | २५०४                      | 1,63%              | _           |       | <b>२५५८</b>          |
| १८७६         | ••• | •••          | 4                         | १६४१               | •           | •     | २५६०                 |
| १८७६         | ••• | •••          | <b>ર</b> ક્ષદર્           | रहधः               | • •         | •     | २५६०                 |
| १८६१         | ••• | •••          | <b>૨</b> '430             | !<br>१ <b>२४</b> ५ | •••         | •     | २५८१                 |
| १८६३         | ••• | 4            | १४७२, २५८५                | १६५२               |             | •••   | २५३१<br>२४६३         |
| १८६६         | ••• | <b>२५</b> ३० | . २५८७-८८                 | १६६२               | •••         | • •   | २५८६<br>२५८६         |
| १८६७         | ••• | ٠. ٦         | ५२४. २५७६                 | १६८०               |             |       | २५ <b>६१</b>         |
| <b>१८</b>    | ••• | •••          | २४६२                      |                    | /           |       | 1347                 |
| १६०४         | ••• | ۶:           | ४६०, २४६६                 | alla (nimo         | •           | ग)    |                      |
| १६०३         | ••• |              | २५१८                      | १११० ( संवत        | •           | •     | ₹ <b>,</b>           |
| १६११         | ••• | •••          | २५४५                      |                    | ( इला       | ही )  |                      |
| १६१७         | ··  | •••          | २५४२                      | ४८ (सन्)           |             | • • • | <b>₹</b> २♦ <b>६</b> |
| १६२१         | ••• |              | 3468                      |                    | اڻ ميونيت ۔ |       |                      |





# राजाओं की सूची।

| <b>बेखां</b> क     | संवत्              | नाम                  |                     | बेखांक                                   |
|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------|
| २१७५, २५६२         | <b>१५१८</b>        | वाचिगदेव             | द <b>११</b> ६−१७, २ | ११६, २१४०                                |
| રક્ષ્કદ્           |                    | <i>,,</i>            | •                   | <b>ર</b> શ્પષ્ટ                          |
| <b>२५</b> ०८       | १५८१               | जयत(जैत्र) सिह       |                     | <b>२१५</b> ४                             |
| २५०६               | <b>रे</b> ५८३      | ,29                  | •••                 | فلد                                      |
| इषद्ह              |                    | עג                   | <b>ર</b> શ્યુર, ર   | १३६, २१५५                                |
| २४६७               | १६७८               | जाहंगीर              | ***                 | વલદલ                                     |
| રજન્               |                    | श्यसक्त्रात          |                     | २१३६                                     |
| <b>२</b> ५०६       | <del></del>        | दुर्छभराज            | •••                 | فيق                                      |
| २४१८               |                    | द्वा                 | •                   | w                                        |
| २५१५               | ६५३६               | देवकर्ण              | ६१५०, ६१            | 41, 4820,                                |
| <b>२११२, २१३</b> ६ |                    |                      | ગંદકાદ, ત્          | 124 4124                                 |
| <b>२</b> ५३४       | an you deprings    | देवसन                |                     | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 |
| २५३०               | १३६६               | ર્યું તે લ <b>ર્</b> |                     | 4.27                                     |
| ₹ <i>45</i> 4      | 44.0               | # # P. + B. 12 /     |                     | + 51 4                                   |
| 4443               | १६२३               |                      | •                   |                                          |
| <b>ٿرن ڏ</b> د     | \$4.3 <sup>2</sup> | Fritte & gal         |                     | ÷ 31 •                                   |
| दशुह दशुह          | 24                 | as.                  |                     | * 48 4                                   |
| स् <i>रू</i> ५ ४   | *                  | · + 3 3              | •                   | 74.50                                    |

# [ २०६ ]

| संवत्       | नाम              |       | खेखांक       | संवत् | नाम               | J           | लेखांक                  |
|-------------|------------------|-------|--------------|-------|-------------------|-------------|-------------------------|
| ~           | मूलदेव           | •••   | <b>२१</b> १२ | १८६१  | रूप ( यावजी )     |             | २५३०                    |
| <del></del> | मूळराज [१]       | •••   | २११२, २१३६   | १४७३  | <b>छन्म</b> ण     |             | २११२−१३                 |
| -           | " [२]            | •••   | ט ' ט        | १४६४  | , 2)              | •           | २५१७                    |
| १८२५        | " [३]            | •••   | २५०३         | · ——  | IJ                |             | २१३६                    |
| १८४०        | N                | •     | २५०२         | १५८१  | ल्र्णकर्ण ( कुमार | )           | <b>ર</b> શ્ <b>ષ્</b> ક |
| १८४३        | n                | • •   | २५१०         | १५८३  | נכ                | •••         | <i>))</i>               |
| १८४६        | ני               | • •   | २५११         | १५८५  | <i>)</i> )        |             | <b>૨</b> १५५            |
| १८६०        | 29               | •••   | २५७५         |       | विमल (मंत्रा)     | ••          | <b>२</b> १३६            |
| १८६१        | <i>7)</i>        |       | <b>६५</b> १२ | १४६३  | वैरि(वयर) सिद्द   |             | ् २११४                  |
| १८६६        | <i>1</i> )       | • • • | <b>२</b> १७५ | १४६४  | e)                |             | २१३६, २५१७              |
| १८७५        | <i>n</i>         | •     | २५०४         | १४६७  | <i>n</i>          | <b>२</b> १३ | ६ २१४५-४६               |
| १६०३        | रणजीनसिंह        | •     | २५१८         |       | v                 | •           | २११६                    |
| १६१७        | D)               | •     | રપ્યર        | १६२१  | वैरोशाल           |             | २५६०                    |
| १५२४        | रणमल             | •     | <b>२५२</b> ६ | १६२८  | JJ                | २५३१, २५३   | <b>३–३४, २५८२</b>       |
| -           | रत्नसिंह         |       | २११२, २१३६   | १६३२  | "                 |             | २५४१                    |
| १८६१        | राणाचत ( महाराण  | îr) · | <b>३५३</b> ० | १६४४  | ×                 |             | २५८१                    |
| १८६७        | "                | ••    | २०,२४        |       | श्रीधर            |             | <b>२५४३</b>             |
| १८४०        | रायसिंह ( युवराज | ;     | २५०२         |       | सगर               |             | <sub>D</sub>            |
| १८४६        | 29               |       | <b>२५</b> ११ | १६७८  | संखेमसाहि         |             | રક્ષદે                  |



# Received the real of the real

# श्रावकों की ज्ञाति-गोत्रादि की सूची।

ज्ञाति-गोत्र

**बेखां**क

# श्रोसवाल [ जाव, जाकेश]

२१३३-३४, २१६०, २१७० २१७२, २१८२ २२१६, २२२७, २२४७-४८, २२६६-७०, २२७२-७७, २२८१, २२८४, २२८६-८७ २२६५, २३०७-०८, २३१३, २३२१, २३६०-६१, २३६६-६७ २३७३, २३६०, २४२८ २४२८, २४४८

#### गोत्र।

| भायरी           | •• | ••              | <b>२३५</b> ७ |
|-----------------|----|-----------------|--------------|
| भासद्या (आसावा) |    | २२०३, २२१७      | २३१०         |
| <b>फा</b> सरस   |    |                 | <b>२५</b> १३ |
| कांगरिया        |    | રફર,            | <b>२</b> ३३३ |
| भूकड़ा चोपडा    |    | २१६३ २३६६, २४१६ | २५२८         |
| के.<br>कोरंटा   | ٠  | •••             | <b>२३</b> १५ |
|                 |    |                 |              |

| ज्ञाति-गोत्र |      |                       | लेखांक            |
|--------------|------|-----------------------|-------------------|
| नणधर         |      | २११४, २११७            | 3−१६, २३६६        |
|              |      |                       | २४०५, २५००        |
| ग गधर चोप इा |      | ২্৪০১                 | , ২৪০২-০৪,        |
|              |      | २४०६                  | २४०६, २५२३        |
| गुलेखा (गोलप | छा ) | २१३१. २               | .१८५, २१६८,       |
|              |      | ,                     | २३६४, २४७६        |
| घोया         | ٠.   |                       | २३७२              |
| चु ∵         | ••   | •                     | २१३८              |
| चडालिया      |      | •                     | २३१४              |
| चाप          |      | ***                   | २५२३              |
| वित्रवाल     | •••  | • •                   | 5311              |
| चोपड़ा (चोः) |      | २१३७, २१३६-४३,        | ₽₹3₽-3 <b>3</b> , |
|              | સ્   | १७५-७६ २१५४, २१       | 49, 2033,         |
|              |      | २२८३ <i>२४५</i> २-४३, | 5 5 4 3 10 3      |
| चाबहरू       |      | સ્કબર અ               | ६२, २३६८          |
|              |      | 2337,23               | ३८, २४३३          |
|              |      | 2440 2416             | ₹.4.5-3 <u>₹</u>  |

# [ २०७ ]

| ज्ञाति–गोत्र                            |                   |      | बेखांक                 | क्चाति-गोत्र    | 1            |           | बेखांक                |
|-----------------------------------------|-------------------|------|------------------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------------|
| इंदानी                                  | ***               | •••  | <b>ર</b> ઝક <b>પ</b>   | वाफणा (वष्पण    | ा, बप्पत.ग)  | 2 ද ල     | ६, २१६६. २२५३.        |
| जागड़                                   | •••               | •••  | २३२२                   |                 |              |           | ६, २३६१, २८६०,        |
| <b>स्तावक</b>                           | •••               | •••  | २१६५                   |                 |              |           | <b>छ, २५३३, २५३</b> ५ |
| न्या                                    | •••               | •••  | २५७६                   |                 |              | ;         | र५३०–३१, २५४१         |
| इ.मा                                    | • •               | ***  | २३८५, २४३२             | व'गरड़          | •            |           | २५३६                  |
| ितिन                                    |                   | •    | २२०४                   | वांडिया         |              |           | રક્ષ્ય                |
|                                         | • •               | •    | રુકરવ                  | विवाहिया        | •••          |           | २३३०                  |
| 4 ************************************* |                   |      | शंदर                   | ब्वाउँचा        | •••          | ••        | २२०५                  |
| And I                                   |                   |      | २३३८, २३६५             | बोहित्थ ( घोथर  | 1)           |           | २४६८                  |
| €'ist g                                 | 9 5               | •    | 2/66                   | भणमाळी ( म॰     | , भाण्डशालिक | ) २१८७    | ८, २३२८, २४२७,        |
| 47 4                                    |                   |      | २३१२ '                 |                 | २५०          | ર, સ્પુઇઇ | , २५४१, २५६७,         |
|                                         |                   |      | 2-142                  |                 |              | ર્        | पद्द, २५०१-०३         |
| 3.<br>4. å.                             |                   |      | च रत्र १               | माम्            |              | •         | 2344                  |
| · * •                                   |                   |      | २१/६                   | महाजनी          | •            | •••       | २३३५, २५३३            |
| Ą                                       | 7                 |      | २१६६ २२३४              | मीटाउया         | •            |           | ২৬৭৪                  |
| <b>*</b> • • •                          |                   |      | भरूकक १७४ <del>०</del> | रा हा           | •••          |           | २११३, २१८०,           |
|                                         |                   |      | 2883 2383 <sub>1</sub> |                 |              |           | २१८०, २३३१            |
|                                         |                   |      | \$457                  | सहर             |              | •••       | २१६३, २४८०            |
| N 4 4                                   |                   |      | 24.2                   | હાહન            |              | 2320      | ), २३५१, ४४८७         |
| ANT THE WOLL                            | 78 <sup>₹</sup> 5 | 7775 | 93,2,939               | ल्नायन          | •            |           | dele é                |
| W. 4.7                                  |                   |      | \$3.\$                 | હુ <b>િ</b> તવા |              | 47/3      | વર્દેક, સ્ક્રમ્ક      |
| ng e m                                  |                   |      | 2021                   |                 |              |           | ar talk, related as   |
| The second second                       |                   |      | save ages              | संदा            |              |           | २३२३, ४३१३            |
| Marie and the second                    |                   |      | 9111                   | 4311 (4515)     | ,            |           | ५७३२ २५३४             |
| • .                                     |                   |      | 2.2                    | * *             |              |           | 41+3                  |



# [ ११० ]

| क्राति <b>–गोः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | त्र     |                            | <b>बेखां</b> क                | ज्ञाति—गो   | নি                             |                                                           | बेखांक                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मंत्रिक | (बीय ।                     |                               | गाधिक       |                                |                                                           | સ્ટર                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | गं      | ोत्र ।                     |                               | गौतम<br>घीण |                                |                                                           | <b>ર</b> ઝજ્ઞ<br>રઝરદ                            |
| <b>उसीय</b> ङ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • •     | •••                        | २४२१                          | फोफल्रिया   | ••                             | •                                                         | રહૃહર                                            |
| काणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • • •   | •••                        | n                             | मुहवणा      | •                              |                                                           | २:७)                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वा      | यट ।                       |                               | मृदल        | ••                             |                                                           | २३३३                                             |
| Marine de la companya |         | •••                        | <b>२</b> २३२                  | तिद         | •••                            | •                                                         | ६२६२                                             |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बृह<br> | इड़ <b>।</b>               | <b>२</b> २६०                  |             |                                | <b>२१३६, २</b> १४                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्रो    | गल।                        |                               |             | २२६६-                          | २१६१, २२०<br>६७, २३००                                     | , રરૂગ્ક,                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,<br>,  | २१२६, द२०६, २२<br>२२६३–६४, | ६. २३ <i>०</i> ३,<br>६१, २४६८ |             | –૪૭,<br>૨३६३,<br>૨૪ <i>૦૭,</i> | २३२६, २३३<br>२३४६-५०,<br>२३७०-७१,<br>२४१३, २<br>५२२, २५५१ | ર <b>ર</b> ધ્ય,<br>૨ <b>રેદરે,</b><br>૩રૂગ−૨ેરે, |
| वाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••     | •••                        | २३४६                          |             | आ <b>आ</b> ।परा<br>            |                                                           | २३६४                                             |



# भुःसारास्त्रास्त्रसम्बद्धः भू परिशिष्ट – घ ह्र

# आचार्यों के गच्छ और संवत् की सूची।



| संवत्          | नाम            |       | <b>छे</b> खांक | संवत्   | नाम       |           |           | <b>बे</b> खाक        |
|----------------|----------------|-------|----------------|---------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
|                | <b>গ্ৰ</b> ৰ   | । गहा |                | १५३५    | y         | •••       | ***       | २२६४                 |
|                |                |       |                | ६५७६    | विद्यातव  | ागर स्रि  | •••       | २३६०                 |
| रुध३६          | श्रोस्रि       | •     | २२७७           | १५६१    | भावसाग    | र सरि     |           | <b>૨</b> ૪૮ <b>૩</b> |
| र्धप्र         | <i>"</i>       | ***   | २२८०, २४१८     | ,       |           | 121       | •••       | (0-0                 |
| <i>દે</i> શ્વલ | <i>"</i>       | •     | <b>२</b> २८१   |         |           | श्रागम ग  | ∄ ।       |                      |
| रेप्टड         | <i>"</i> …     | •     | २२१६           | १५१२    | हेमरल स्  | ्रि .     | •••       | <b>२</b> १६५         |
| १४५२           | मेरुनुंग स्रि  | •     | २४१८           | १५१६    | .,        |           | •         | રફેઇઇ                |
| •              | <i>"</i>       |       | २२१६           |         | अमररत्न । | सूरि      |           | <b>२४८</b> ५         |
| १४७६           | जयक्रीतिं सूरि |       | ננ             | १५५५    | सोमरत स   | नुरि      |           | "                    |
| रे४८३          | <b>"</b>       |       | <b>२२</b> ६६   |         |           | - r - \   | <b>.</b>  |                      |
| रेपदर          | जयकेसरि सूरि   | •••   | <b>২</b> ३१७   |         | उपकः      | श [ ककेश  | ।] गञ्च । |                      |
| १५०२           | ,,             |       | <b>३१५८</b> ।  | १३१४    | देवगुत स् | रि [ १६ ] |           | २२२६                 |
| रेपहर          | ,,             |       | २४२०           | १४३०    | u         | [ ɛ̞̞̞̞ ] | • •       | <b>२२</b> ०३         |
| १५२७           | n              | •••   | <b>२</b> १६२   | १५३८    | ,         | [ %]      | • •       | <b>२२३</b> १         |
| रु५२६          | <i>"</i>       |       | २इप्छ ्रं      | १५८२    | و.        | 27        | •         | = 4ફેંદ              |
| र्५३०          | ,, ···         | •••   | રકરડ           | £1414.— | n         | a a       |           | ગ્ગા                 |
| रे५३१          | .,             | ***   | <b>२३५</b> १   | ••      | , to      |           | • •       | २३८४, २५६५           |

| पद्मदंद्ग (पं०) २५६५ कोरंट गञ्च । सिद्धसूरि [१६] २२३६ कोरंट गञ्च । २२३८ १३८४ वजुसूरि | २२५ <b>१</b><br>२४८८         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ण [ण] २२३८ १३८४ वजुसूरि                                                              | २४८८                         |
|                                                                                      | २४८८                         |
| , [89] 3898, 3389 31.51.                                                             | २४८८                         |
| » [१७] ··· २१७६, २३६१   १५६५ ककसूरि ·                                                | •                            |
| » [»] ··· २४११ ···                                                                   | 23 <b>3</b> 8                |
| ककस्रि [१७] २२५३                                                                     | ,,,,,                        |
| " [ " ] २२६१ खरतर गहा।                                                               |                              |
| ्र [२८] २३०२                                                                         |                              |
| // L// · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                             | २१्२∙, २१७४                  |
| <i>" (") (") (") (") (") (") (") (") (") ("</i>                                      | , २१३६ २१४४                  |
| २१७६ २२०४ जिनेभ्वर सुरि २१२०,                                                        | <b>૨</b> ૧૩૬, ૨ <b>૧</b> ૪૪, |
| ··· सृरि २३२७                                                                        | રહુજ, ૨૮૦૬,                  |
| ककुदाचार्य ··                                                                        |                              |
| २२६१, २३२७, २३६५.                                                                    | १३, २१२०,                    |
| २३६१, २५३६, २५७७                                                                     | રશ્ઇક, સ્ર્વરે               |
| क्षुदाचार्यं सुरि २३३४ राज्या                                                        | २३५६, २३८५,                  |
| च्∶८६, ६                                                                             | .४०१. २४०४                   |
| कृष्णि गञ्च। -०६, २१                                                                 | <b>ઝ</b> ુદ્દ, <b>૨૪૨૬</b>   |
|                                                                                      | (५०४, २५१६,                  |
| नयचंद्र सुरि २३१४ - २५१८, २                                                          | <b>५</b> ४३, २५५२,           |
| जयतिंत् स्रि                                                                         | 166                          |

संवत् १०८० में अणिहल्लपुर के दुलंग नृर्वात को सभा में विजयी होकर श्रीजिनेश्वर स्रि' 'खरतर' विख्त पाये
 सा प्रवाद है। इनके पाट पर 'श्रीजितचंद्र स्रि' कैठे थे। इनके पश्चात खरतरगच्छ में हर चौथे आचार्य का नाम
 तचंद्र स्रि' पिलते हैं। यह प्रथम श्रीजिनचंद्र स्रिजी से लेकर नवमें श्रीजिनचंद्र स्रिजी (१६३५-५५) तक के
 नामों में जास संदत् नहीं है वे सब एक साथ ही यहां दिये गये हैं।

|                                                         | ि ठ १ इ. १                                                 | हे <b>खां</b> क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | लेखाक संवत् नाम                                            | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नाम                                                     | १ १ १६६ जिनाद्य छ।                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <sub>ज-यदेत्र</sub> स्रि ·                              | २१४४, २१४६ १४८.<br>१००० १                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जिनरोखर सुरि                                            | 2129 1340<br>212E 2807                                     | <sub>२१३६,</sub> २१४८, २२००,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br><i>y</i>                                            | <sub>२१</sub> २३. २१३ <sup>६. २१४४</sup>                   | <sub>२३८५,</sub> २४०७, २४५५<br>२११३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जिनवहाम स्रि <sup>र</sup><br>जिन्दत्त स्रि <sup>र</sup> | २११२-१३, २१२०, जिनराज सूरि                                 | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (or a constant                                          | २१२६ रहेछछ, २३८५.<br>२५२६ रहेछछ, २३८५.<br>१५३६             | <br>२१७७<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                         | इंदुब्हें, इंदुट्ह                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . द्विनपति सूरि                                         | २१४७, २४२४ १४५६ <u>३</u>                                   | વરદ'ય                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <sub>जिनप्रयोध</sub> सुरि                               | २१२०, २१३ <sup>६</sup> , १४६२<br>२१४४, २४२४   १६७१         | ૨૫૧૨ ૨૫૬૮, ૨૫૭ <sup>૦</sup> ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                         | २१४४, २०००  <br>२२८६                                       | र्1.9२-9३<br>२४६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 🐅 जिनकुत्राल सृरि                                       | २११२-१३। २१२२, २१३२।<br>२११२-१३। १६७: "                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| s. 121 ¥                                                | दर्धं द्वट्य द्ववः, र्वेड्ड, १६८३                          | المراجع المراع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع المراجع |
|                                                         | - 1-32, Eyzt. """                                          | 50.57 20.38<br>53.44 FLEE, 17.58 FL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         | २५६३-६४, २५८३ २५८०                                         | · And the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         | द्पृष्ट्य<br>दृहृद्य-१२ ६१२२,                              | a the hade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| विन्दम स्वि                                             | द्रह्यह रहे = **=                                          | \$200 - 20 \$ 127 % 141 \$<br>2500 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                         | र् <sub>वन्</sub> ष्ठ दश्यः<br>रि दृहुद्द-हदे दहदेव दश्देव |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| बिन्तरिय प्र                                            | ξε ξεξίνου τυν τόνου τόνου<br>τεμού, τίξου, τυν τόνου      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ् नाम           |     |                   | <b>बे</b> खां व | ह संयत्     | नाम           |       |                        | <i>खेखा</i> क   |
|-----------------|-----|-------------------|-----------------|-------------|---------------|-------|------------------------|-----------------|
| सागरचंद्र सूरि  | ••• | ••                | २११२            | १५१८        | जिनभद्र सूर्  | रे    | •••                    | <b>ર</b> ક્ષ્ટર |
| जिनवचन स्र्रि   | ••• | •••               | ঽঽ৻৩            |             | ,,            |       | યરેરેલ−૨૦,             |                 |
| कीर्त्तराज      | ••• |                   | <b>२१</b> १२    |             | •             | -     |                        |                 |
| जयसागरगणि       |     |                   | -<br>           |             |               |       | २१४०, २१५३,            |                 |
| ,,              | ••• | ••                | <b>૨</b> ૧૩૬    |             |               |       | २१७१ २१६०,             |                 |
| जिनवर्द्धन सूरि |     | २११२–१३           | ,               | İ           |               |       | २३५४, २३५ <u>०,</u>    |                 |
|                 |     | -८ <i>६</i> , २४३ |                 |             |               |       | २३६६, २४ <i>००</i><br> |                 |
|                 |     | २५३८              | (1) 400e;       |             |               |       | २४०६, २४२३,            |                 |
| प्रभाव सूरि     | ••• | 7740              |                 |             |               |       | २४६३, २५२३,            |                 |
| भाग्य सूरि      |     | ••                | २४३२            |             |               |       | २५२८, २५३१, ३          | રવકર, રવવન,     |
| जिनभद्र सूरि    | ••• | •                 | n               | १४८८        | <del></del>   | -     | १५८८, २५६०             |                 |
| जनमञ्जू स्त्रार | • • | २३६७, २३८         | ५, २४६७         | [           | जिनचंद्र स्रि | •••   | • •                    | २३०३            |
| <i>"</i>        | ••• | •••               | २५४७            | १४६३        | "             | •••   | •••                    | રંરૂદર          |
| ))              | • • | •                 | २४३६            | <b>१</b> ८७ | 2)            | •••   | • •                    | २१८१            |
| n               | • • | २१६४, २१३,        | ८, २१८०         | १५१३        | .13           | •••   | •••                    | २१८८            |
| n               | ••• |                   | २१३६            | १५१५        | "             | •     | २१७०, २                | ४६३, २५२१       |
| יני             | ••• | २१३६, २१          | ४२-४३,          | १५१६        | D)            | •     | =                      | ११६१,२१७१       |
|                 |     | २१४५-४६,          | २१५७            | १५१८        | y             | २     | र१६−१६,                | २१२२–२३,        |
|                 |     | २३१३, २६          | ३५१–५२          |             |               | २१    | ३१, २१४०−४             | १, २१८१,        |
| n               | ••• | •••               | २३२२            |             |               | २१    | દ <b>ગ, ર</b> રૂપ્ટર્, | २३८२-८३,        |
| 2)              | ••• | •••               | ર१੪੪            |             |               | • ২৪১ | <b>ং</b>               |                 |
| v               | ••• | ২३                | <b>२३</b> –२४   | १५२३        | ,,,           | ••    | २१                     | ३२, २१६२        |
| "               |     | २१४८              | , २३२८          | १५२४        | <i>7</i>      |       | •••                    | २५२५–२६         |
| n               | •   | • •               | २५४८            | १५२८        | "             | ••    | २१६                    | ३, २३८४,        |
| n               | • • | २१८३, २३३१,       | , २४८०          |             |               |       | <b>ર</b> કરા           | રુ, ૨५૪૬        |
| 2)              | ••• | २१६०, २१८५-८७,    | २४४२ 📗          | १५३२        | "             |       | •••                    | २४३७            |

| [ ash ]                                                                                                         | लेखांक                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| लेखांक संवत् नाम                                                                                                | ર્ફ્સક                         |
| की चरन थार                                                                                                      | <b>२</b> १२३                   |
| र्युष्ठ, राज्                                                                                                   | <br>२३८२                       |
| जितहर हो।                                                                                                       | <b>ર</b> ફબદ                   |
| " रहिन्द्र, रहिन्द्र, रहिन्द्र, निविद्र, अस्ति स्वारि स्वारि स्वारि स्वारि स्वारि स्वारि स्वारि स्वारि स्वारि स | २१६ <b>६</b>                   |
| " दर्हरे, २१६७-६६ जनधर्मस्रि                                                                                    | <br>રુ <sub>ઇ</sub> ુર, રુધુરુ |
| ٥٩٤٩-١٩٤١ ،٠٠٠                                                                                                  | <br>૨ <b>ર</b> ૪૭–૪ર           |
| २३६६-२५०६, २४०६,<br>२५१८ कमलराज गणि · ·                                                                         | <br>२११८                       |
| इप्रदह-दर।                                                                                                      | <br>२११८, <b>२१</b> ४१         |
| २५२८, २५५५ <sup>-५६</sup><br>१५१८ उत्तमलाम गणि                                                                  | <br>२ <b>3</b> २१              |
| ः रहर जिनहमे सूरि ः                                                                                             | २१६८                           |
| E5.1 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                      | \$!49'4-3°                     |
| 2003 2003                                                                                                       | <b>२</b> ५८३                   |
| इंट्रिंग " र्वं वर्ष ।                                                                                          | इस् <b>३</b> ०                 |
| 2888                                                                                                            | च् <sub>र</sub> ा ८ १          |
| 2860 y                                                                                                          | इपरूट, द्युद्ध, द्युरे         |
| 2867                                                                                                            | 5150-21 21,13-114.             |
| जितसग्र सार                                                                                                     | <br>इप्रथा दहेरह क्यारे        |
| जिनसन गाप                                                                                                       | 2335-23, 2300                  |
| भारत्रम् नाप                                                                                                    | 53.8, 5394                     |
| was at (die                                                                                                     |                                |
| हर्मा है। इस का                                                             | <b>३३५५ ३३</b> ३५ ३३४५         |
| र्वत्रुति गाण<br>हर्षम्य गाण (६०)                                                                               | <b>231€</b> 2                  |
| المعالية المناسبة الم |                                |
| जितसेत गांप<br>जयाकर गणि                                                                                        | ે<br>વ                         |
| जया <sup>कर्</sup><br>नेस्तुं द्वर गणि                                                                          |                                |
| नेस्तु वर्षा<br>जीवहेत्र गांपि                                                                                  |                                |
| जावर र                                                                                                          |                                |

| नाम                                      | <b>बे</b> खां    | क संवत        | 1 नाम                                |         | सेखांक     |   |
|------------------------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------|---------|------------|---|
| गुनभ्वाचार्यः .                          | - 389            | ६ रे६७२       | उदय सिंघ (पं०)                       |         |            |   |
| समयमन (उ०)                               |                  | १६ <i>७</i> ४ |                                      | • •     | રક્ષર ૭    |   |
| सोम गजि                                  | •••              | 1             | "                                    |         | २५७७       |   |
| देवसंदर्भ मूरि                           | -<br><b>-</b>    | , "           | यमेलीयी (उँ०)<br>धर्मकीर्त्ति गणि    | ***     | y          |   |
| विनर्म मृदि .                            | - २३६१           |               | •                                    | •••     | ų          |   |
|                                          |                  |               | सुरासागर गणि                         | •       | Ŋ          |   |
|                                          | <b>ম্</b> র      |               | समयकीर्त्ति गणि .                    | •••     | y          |   |
| **                                       | <b>७</b> १६५     |               | सदारंग मुनि                          |         | 'n         |   |
| •                                        | र ४४३            | रद्वप         | रत्नसार .                            |         | केंग्द्र इ |   |
| , giv                                    | में इस १ स्थापुर | 79            | सहजकीर्त्तं .                        | • •     | <b>68</b>  |   |
| * *                                      | ¥38¥             | १६८३          | जिनसागर सृरि                         |         | સ્પૃાપ     |   |
| 9                                        | •                | १७६६          | जिनगुच म्हि                          |         | 2/137      |   |
| •                                        | <b>२</b> ३६८     | 7             | तस्वसुंदर गणि .                      |         | ,,         |   |
| •                                        | ar as larg       | •             | िनवान मूरि .                         |         |            |   |
| the way to the                           | * 406            |               | जिनकीर्ति गृहि      ,                | • • • • | स्पवद      |   |
| * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *   | <b>અ</b>         | 1             | जिनयुन्हि सुदि                       |         | 2/404-014  |   |
| مو                                       | \$ Flore         | 3/3/4         | नीमधान मृति                          | •       | Wess       |   |
| .0                                       | 7:24             | १८७३          | चातुर्यनित् मुनि                     | •••     | 4341       |   |
| ₹** <b>*</b>                             | 91/43            | 3,443         | ह्या स्टयाच मिल                      | •••     | 442.4      |   |
| y.                                       | To garage        |               | લ્વિવિકાલ (વંડ)                      |         | 2442       |   |
| 5 45 5 K                                 | 7:11             |               | तसार वर्षिय                          |         |            |   |
| the state of the state of the            | 7484             |               | असर दि (चे)                          | •       | ,          |   |
|                                          | و تو تو          |               | दिन ध्रुव सुरि                       |         |            |   |
| <b>-</b>                                 | Asha masarsa     |               | अनवसोन गरितः ,                       |         |            | • |
|                                          |                  |               | न्द्रसम्बद्धाः ।<br>न्द्रसम्बद्धाः । | •••     |            | ) |
| ne ne ne en e | tara .           |               | ·                                    |         |            | , |
|                                          | • •              | 2.42          | *                                    |         | 1885       | , |

|                                                                            | [ 8}8 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १८६६ जिनमहित्र प्राप्ट                                                     | हेवांक संवत्<br>२०२७-८८ १६२८ इ<br>२५२४, २५६६ "<br>२५६०, २४६६<br>२५१८ "<br>२५३१, २५४२, "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नाम  ग्राह्मंद्र (उ०)  प्रमेर गणि  मयाचंद्र गणि  सह्यचंड मुनि  चीराम  कृष्णचंद्र  रत्नमुनि गणि                                                                  |
| खूयचंद (पं॰)<br>१८२३ जगविशाल मुनि<br>१८६६ केसरीचंद मुनि<br>१६०३ जीतरंग गणि | २५८५<br>२५१८<br>२५१८<br>२४१८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वृद्धिचंद्र यति । स्वरतर-स्थाचार्य शासा । स्वरेतर                                                                                                               |
| १६०३ दानमह (पं०)<br>डुगरसी मुनि<br>१६१७ जिनमुक्ति स्रि<br>१६२१ "<br>१६२८ " | द्वार्ट<br>,<br>द्वाड्ड<br>द्वाड्ड<br>इव्डाड्ड<br>इव्डाड्ड<br>-द्वाड्ड<br>द्वाड्ड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्वाड<br>द्व<br>द<br>द्व<br>द्व<br>द<br>द<br>द्वाड<br>द<br>द<br>द<br>द<br>द<br>द<br>द<br>द<br>द<br>द<br>द<br>द<br>द<br>द<br>द<br>द<br>द<br>द<br>द | स्वरतर बेगाइ गत ।  स्वरतर बेगाइ गत ।  स्वरतर सर्थः  स्वरत दर्शः  स्वरतर देशः  स्वरतर देशः  स्वरतर सर्थः  स्वरतर सर्थः  स्वरतर सर्थः  स्वरतर सर्थः  स्वरतर सर्थः |
| १६५२ " पग्रहस मुनि । १६६७ साज्यिपद्र मुनि १६६१ " (८०) १६६८ " (८०)          | ₹25€, \$268<br>\$2.6<br>\$26<br>\$26<br>\$28<br>\$28<br>\$28<br>\$28<br>\$28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |

| नाम                     |            |        | खेखांक       | संवत् | नाम              |        |          | खेखां <b>क</b>        |
|-------------------------|------------|--------|--------------|-------|------------------|--------|----------|-----------------------|
| <i>p</i>                | •••        | •••    | <b>२५</b> १० | १३३६  | धरमदेव स्र्रि    |        | •••      | રકરેલ                 |
| जिनेश्वर स्र्रि         | •••        | •••    | २५११         | १३८१  | "                | ••     |          | ခုသုန                 |
| मतिसागर                 | •••        | •••    | ३५०५         | १३८८  | आमदेव स्रि       |        | •••      | २२५५                  |
| विद्यासागर (पं          | io),       | •••    | 13           | १५०३  | मलचंद्र सुरि     | •      | •••      | २३२०                  |
| आ <b>नंद्</b> विजय ( पं | io)        | •••    | 13           |       |                  |        |          |                       |
| उद्योतविजय (प           | io)        | •••    | ,,,          |       | त                | प गञ्च | i        |                       |
| जिनउदय सूरि             | •••        | •••    | રુક્ષકદ્     | १४८६  | सोमसुंद्र स्रि   | ••     | ••       | રસ્લ્ડ                |
| ,,                      | •••        | •••    | २५०८         | १४६६  | <b>3</b> >       | ••     |          | २३१५                  |
| 1,                      |            | •••    | २५०६         | ••••• | ,,               | ••     | २,५२     | . २१८२, २१६४,         |
| मुनिसुंदर               | • •        | ••     | २५०८         |       |                  |        | २३३०     | , २५८३                |
| यशोवल्लभ ( पं०          | )          | •••    | 31           | १४६६  | सोमचंद्र सुरि    | ••     | •        | २३१५                  |
| मानसिंह ( पं० )         | <b>)</b> . |        | , ,          | १५०१  | मुनिसुंदर स्रि   | •••    | •••      | २१८२                  |
| भवहाट ( पं० )           | ••         | •••    | २५०८         | १५०३  | जयचंद्र स्रि     | ••     |          | २३१८, २५५३            |
| जगमी (पं०)              | •••        | •••    | 19           | १५०८  | रत्नशेखर स्र्रि  |        | ••       | २४१६                  |
| वर्द्धमान (पं०)         | •••        | •••    | ,            | १५११  | "                | •••    | •••      | २३३०                  |
| **                      | •••        | •••    | २५११         | ्१५१३ | "                | •••    | •••      | २१५२, २५८३            |
| जिनचंद्र सूरि           | •••        | ••     | २५०६         | १५१६  | "                | ••     |          | २३३६                  |
| रूपचंद ( पं॰ )          |            | ••     | २५१०         | ••••  | <b>)</b> ,       | ••     | ••       | <b>२१२५, २१</b> ६४    |
| तिलोकचंद (पं            |            | •••    | ,            | १५१०  | रत्नसिंह सूरि    | •••    | •••      | <b>ર</b> ੪५૮          |
| किशनचंद (पं०)           | •••        | •      | n            | ***** | विजय स्रि        |        | ••       | २४६८                  |
| जयोचलम                  | •••        | •••    | Ų            | १५११  | विजयरत्न सूरि    | ••     | •••      | ,,                    |
| <u> </u>                | 7          |        |              | १५१८  | लक्ष्मीसागर सूरि | ••     | ***      | <b>२१२</b> ५          |
| चैत्र [िच               | ।त्रावल ]  | गञ्च । |              | १५३३  | ,                | •••    | <b>:</b> | २१७३, <sub>२१६४</sub> |
| अजितसिंह सूरि           | 100        |        | २२२६         | १५३४  | <b>3</b> >       | •••    | •••      | <b>२३५३</b>           |
| कनकप्रभ सूरि            | •••        | •••    | ני           | १५३५  | <b>9</b> 3       |        | ব        | ३५६, २३६५             |

|                               | [ 556 ]                                           | <b>बे</b> खां क                |
|-------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|
|                               | लेलांक संवत् नाम                                  | <b>૨૨</b> ૭રે<br>              |
| नाम                           | क्षांत्र सेवंद्र हार                              | २३११                           |
|                               | २३६५ । १४६६ महीनिलक स्रीर                         | <br>२ <sup>१६६</sup> २३३३ २५१२ |
| <sub>र स्</sub> र्तीतागर स्रि | प्यारोदर हरि                                      | २ <sup>०६० - ००</sup><br>२३३३  |
| उद्यवसम्बद्धाः स्ति           | २५५८ प्रानद् स्रि                                 | <br>૨૩ <u></u> ૨૨              |
| <sub>विजयदान स्</sub> रि      | ₹3.90-3₹<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br>२१६६                       |
| ,<br>,,                       | २३६२ र्ष्ट्रिप                                    | <br>হ:১3ই                      |
| <sub>हिरविजय</sub> स्रोरे     | २१७% २८७० १%२० चित्रयचद्र स्री                    | ·                              |
| » · · ·                       | २२०६<br>१७१२ सायुस्त स्रि                         | *                              |
| विजयसेन स्रि                  | इद्रहे हुण्ड्र सम्ब                               |                                |
| j "                           | २४३३ त                                            | गिन्ड गरा।                     |
| ;<br>Ss »                     | <b>२३७</b> ४                                      | √13°                           |
|                               | २२०९-०८। <sub>१२४७</sub> विजयतिः                  | न्त्री                         |
| . दि विकारीय स्रि · ·         | इंदर् <i>ध दं<sup>333</sup> १३</i> ६१             | •                              |
|                               | दाक्ष दस्त                                        | ( इः                           |
| १८६६ दीरविजय :                | <br>च १३१० तुवार                                  | ्रमृति ।                       |
| , नगविज्ञम                    | ्र १५३ <sup>५</sup> सुन्देव                       | (स् <sup>दि</sup> )            |
| गुलाल विजय 😶                  | D                                                 |                                |
| जिनेद्र स्रि                  | \$1.63 \$1.03 TEST                                | तर्ने                          |
| १६८३ मोहन मुनि                | वात                                               | चीय [ज्ञान तीय] गर्र           |
| चिराडा (?)                    | ทธ เ                                              |                                |
|                               | द:हड <sub>१३</sub> ०० दे                          | न्तर्हें                       |
| विजयितंह स्रि                 | . 5487                                            | ~                              |
| रन्द्र शतिस्टि                | ş.**3                                             |                                |
| ध्रमीघोष                      |                                                   |                                |
| . 1                           | 1,5°1 -                                           |                                |
| <del></del>                   | *                                                 |                                |

| संवत्                        | नाम                                                                                   |                            |      | <b>खे</b> खांक                                            | संवत्                                                | नाम                                                                                                                         |                 |                |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------|
|                              | मधु                                                                                   | कर गन्न                    | 1    |                                                           |                                                      | वृ                                                                                                                          | हजग्र।          |                |            |
| १५६३<br>१३३७<br>१४६७<br>१५३४ | प्रभानंड स्रि<br>गुणसुंदर सूरि<br>गुणनिर्मेळ स्रि                                     | वारि गह<br><br>            |      | <b>૨</b> ઝ૨<br>૨૨૩૧<br>૨ <b>૩</b> ૧૨<br>૨પ <sup>૦</sup> ૭ | १४२२<br>१४३३<br>१४४५<br>१४६५<br>१५१६<br>१५१६<br>१५६६ | महेन्द्र स्रि<br>नरदेव स्रि<br>रत्नाकर स्रि<br>धर्मसिंह स्रि<br>सागरचंद्र स्रि<br>देवचंद्र स्रि<br>मेठवम स्रि<br>मेठवम स्रि |                 |                |            |
|                              | हर्षसुंदर स्रिर<br>देवसुंदर स्रिर<br>सोमसुंदर स्रिर<br>जिनोदय स्रिर<br>जिनचंद्र स्रिर |                            |      | રકર <b>ુ</b><br>૨૩૩૭<br><i>"</i><br>૨ઙપપ                  | १४६१<br><br>१४६२<br>१५११                             | पं [खं] डे<br>सुमित सूरि<br>यशोभद्र सूरि<br>शांति सूरि                                                                      |                 | ार्च ।<br><br> | <b>ર</b> શ |
| ११६२<br>१३३८                 | वोरदेव<br>राशिह्य सूरि                                                                | टीय गह<br><br><br>ग्राधर ग |      | <b>२२</b> १८<br><b>२२३</b> २                              | १२०८<br>१२५५<br>                                     | सरव<br>' जिनेश्वरावार्य<br>"<br>वर्द्धनानाचार्य                                                                             | ाल गर्छ<br><br> |                |            |
| र्देश्वरु०                   | .गुणप्रम स्र्रि                                                                       | •••                        | 4.07 | २२७८                                                      |                                                      |                                                                                                                             |                 |                |            |

#### [ ११३ ]

| संवत्                | नाम                            | लेखांक          | ं संवत्        | नाम              |
|----------------------|--------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
|                      | <b>. .</b>                     | o. ».           | <b>६</b> ६६३ ' | धर्मघोष ह्रि     |
|                      | जिनमें गहों के ना              | म नहीं हैं।     | १३८४           | तिलक स्री        |
|                      | सुधम्मे स्वामि                 | . २११३, ६१४४    |                | यशोडेव स्रि      |
|                      | स्थूलमङ्ग                      | २१३६            | १३८६           | धर्मदेव स्रि     |
| रे रूं <b>७</b> रू   | प्यूष्मन्न<br>अज्ञिनदेव (आः)   | રક્ષ્ય          | १३६०           | महिरेण स्रि      |
| रेप्पट<br>रेप्पट     | देव स्रि                       | <br>२१४७        | १३६१           | जिनसिंह सरि      |
| र्वस्य<br>रुव्हरू    | दन स्तर<br>परमानंद स्रि        | २२२३<br>२२२३    | <i>1</i> 2     | अभारदेव स्रि .   |
| • • • •              | देवेन्द्र सूरि                 | <b>२२</b> २५    | १३६३           | कातितिलक स्रि    |
| रेस्स                | अमरचंद्र सुरि                  | D               | १३६४           | रन्न म्रि        |
| ग्ड्र                | विजयप्रस स्रि                  | २२२३            | १८०५           | हरित्रसं स्ट्रिस |
| १३३३                 | ·· ··· स्रि .                  | સ્ <b>ર્</b> ડ3 | रुडदर          | धनिता है सरि     |
| १३५१                 | _                              | २२३३            | ६३३३           | ,                |
| . ૧<br>૧ <b>૩</b> ૩૨ | राममद्र सूरि हुन्।<br>श्रीसुरि | ६२३४            | र इक्टें       | Fiz, î           |
| रेइड५                |                                | 4474            | 3,22,3         | इस प्रार्थ       |
| ग्इटप्               | <i>"</i>                       | द्द ।द          | 1.5            |                  |
| <sup>.</sup><br>१३६१ | ·                              | इन्दर           | ير يو ۶        | ,                |
| रेटर्ट               | <i>"</i>                       | 7.5.23          | , .            |                  |
| १९५६                 |                                | 4344            |                |                  |
| ६४६३                 | , , , , , ,                    | *****           | , ,            | * * *            |
| ધરેકદ                | र्वाचार्य                      | * * \ *         | •              | ***              |
| w.                   | मुनियत्न स्रि                  | *               | <b>~ ~</b>     |                  |
| રૂક્કેફ્ફ            | त्रि                           | # 🗧 😁           |                |                  |
| १३४२                 | ณ์                             | •••             | _              | -                |
| <b>!</b> \$44        | दल ३३ हरे                      | ·               | -              | ^                |
| १३६८                 | र्द्द्र विदास रे               |                 |                |                  |

### [ ११४ ]

| संवत्   | नाम                  |           | बेखांक       | संवत् | नाम                                    |
|---------|----------------------|-----------|--------------|-------|----------------------------------------|
| *****   | कमलोदय गणि           | •••       | २५१४         |       | <u> </u>                               |
| १६८७    | वर्णकीर्त्ति ( पं० ) | •••       | <i>))</i>    |       | दिगम्बर संघ।                           |
| "       | देवसार (")           | ••        | 2)           | i     | पसातर्सम संघ।                          |
| १८३१    | वि" देव सूरि         | •••       | રક્ષ્કર      |       | नमासिका सन्                            |
| •••••   | गांग गणि (पं०)       | •••       | २५१२         | १७१५  | ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| १८६१    | रूपचंद (")           | •••       | ec           |       |                                        |
| "       | वखता (")             | •••       | , cc         |       |                                        |
| IJ      | आजम                  | •••       | .9           |       | मूल संघ।                               |
|         | जिनमें संवत्         | ਜੁਣੀ ਵਿੱਚ |              | ·.    | ज्ञानभूषण                              |
|         | रजनम लन्तू           | गहा है।   |              | १५६३  | विजयकीति                               |
| *****   | सोभाग्यसुंदर सुरि    | •••       | २१२७         |       |                                        |
| • • • • | व्रद्युम्नाचार्यं    |           | <b>२५३</b> २ |       |                                        |





## रथानों की सूची।



| -    |     | <b>बे</b> खांक                    | स्थान               | •   | •           | बेखांक       |
|------|-----|-----------------------------------|---------------------|-----|-------------|--------------|
|      | •   |                                   | ! कारे <b>गे</b>    |     | •••         | २३४६         |
| हपुर |     | २१३६                              | कालूपुर             | •   | •           | २१२५         |
|      | -   | २४८७                              | <del>वि</del> शनगड़ |     | •           | २५३०         |
|      | •   | २५२४ २५३०-३१,                     | कोटा                | ••• |             | 22           |
|      |     | <b>૨</b> ५ <b>੪</b> ₹- <b>੪</b> ₹ | कोरड़ा              |     | •           | <b>२१</b> ६२ |
|      |     | <b>૨</b> ક <b></b> ષ્દ્           | कोरंट               |     |             | સ્ટ્રેપ્લ    |
| )    |     | <b>२१३</b> ` २१५४, २५३०           | र्वभाव              |     | •           | २३७२         |
|      |     | २१२५, २४७३                        | गजरूपसागर           |     |             | 5450         |
|      |     | २४८१                              | गांली               |     |             | २४८३         |
|      | ••  | ર્કક                              | गिरनार              | •   | <b>२</b> ११ | ક, સ્કૃષ્ણ   |
|      | -   | <b>२</b> २६७                      |                     |     | 2433        |              |
|      | •   | द्पट्ट                            | गुजरात              |     |             | 5435         |
|      | ••  | ५११३ भ्याद्                       | चंदरनगर             | •   |             | 53.5         |
|      | •   | ५०२०−३१                           | विवस्य              |     |             | સ્કક્        |
|      | • • | <b>३</b> १६७                      | <b>उ</b> रहा        | •   |             | ÷ ; ; ;      |
|      |     | <b>*</b> ₹₹*                      | वियरण               |     | . = 45.     | 5430         |
|      | ••• | <b>₹৴</b> ৼৢ৽                     | मुरस्य । मृगापः     | • • |             | 231.4        |

| स्थान          | •   |                                       | बेखांक               | स्थान           |     |            | लेखांक                |
|----------------|-----|---------------------------------------|----------------------|-----------------|-----|------------|-----------------------|
| जेसलमेर-नगर    | ••• | २११२-१३, २                            | .११५, २१३६,          | धुलेवा          |     |            | হ৸ৢঽ৽                 |
| •              |     | <b>૨</b> १ <b>੪</b> ५, ૨ <b>१५</b> ੪, | २१७५ २२०७            | धुंधुका         |     |            | ૨૩૪૪, ૨૪૮५            |
|                |     | - <b>०८, २२१</b> ४,                   | २३६६, २३७४,          | नरसाणा          | •   |            | - २१६८                |
|                |     | રકરદ્દ, રક્ષકરૂ,                      | રશેઇ૭, રઇ૭५,         | पत्तन (नगर)     | ••• | २१२०, २२०: | १, २४६६, २५३६         |
|                |     | २४६२, २४६७                            | , २५०३–०४,           | पंचाहरा         |     | •          | २५३०                  |
|                |     | २५२४, २५३०                            | o– <b>ą</b> १, २५३३, | <b>पं</b> जाव   |     | . ,        | n                     |
|                |     | <u> </u>                              | ८१-८३, २५६०          | पाटण            |     | •••        | २१५४                  |
| जैसलमेरदुर्ग   | ••• | <b>ર</b> ૧૨૦, ૨ <b>૧</b> ૪૪,          | २१४६, २१५४           | पारस्कर (पारकर) | ••• | २३३७, २३६० | , સ્ક્રપ્ષ્ક, સ્પ્લુક |
|                |     | -४५, २४००, इ                          | १४०२, २४०४,          | पाली            |     |            | <b>२५३</b> ३          |
|                |     | २४०६, २४४६,                           | २४६८, २५०१           | पालीताणा        |     | •••        | <i>"</i>              |
|                |     | -०२, २५ <i>०</i> ५,                   | २५०८, ६५१०,          | प्रल्हादनपुर    | ••• | •••        | २१३६                  |
|                |     | ૨૫१૨, ૨૫૧૫,                           | २५६२.                | वणारस           | ••  | •          | २५०१, २५३१            |
| जोधपुर         | ••• | •••                                   | २५३०                 | व्रह्मसर        |     | २५८१, २५   | ८७, २५८७-८८           |
| भागामी         | ••  | •••                                   | २३७६                 | वामणूआ          | ••• | ••         | २३६३,                 |
| भांजरू(भू ?)या |     | •••                                   | <b>२३</b> ४५         | वंभणवाड         |     |            | २५३०                  |
| दुंक           |     | •••                                   | २५३०                 | वीकानेर         |     | •••        | २५०२, २५३०            |
| दु ंढाइं       |     | •••                                   | <i>"</i>             | <b>बुंदो</b>    | ••• |            | <b>२५३</b> ०          |
| तरभद्र         | ••• | ***                                   | રછ્ય                 | भांऊङ्आ         | ••• | •          | <b>ર</b> ક્ષર્        |
| तलगरक          | ••• | •••                                   | <b>२१३</b> ६         | भांधरीव         | •   | •••        | <b>ર</b> ५२२          |
| नाणवडनगर       | ••  | •••                                   | રઝશ્ય                | भुज             | ••• |            | <b>२५</b> ३०          |
| ताएंग          | ••• |                                       | २५३०                 | भूणीयाणः        |     | •          | <b>२२०</b> १          |
| तालध्वज (नलाज  | r)  | •••                                   | <b>२३५५</b>          | मगर्बा          |     |            | २५३०                  |
| दिली           | ••• | ***                                   | २१७५, २५३०           | मंडपदूर्ग (पुर) | •   | •••        | त्रदृह                |
| देवीकोट        | • • | ጚላ                                    | 94-92, 2460          | मंडोवर          | •   | •••        | <b>સ્ટ્રેટ</b>        |
| थप <b>ल</b> इ  | ••• | • •                                   | <b>२१३</b> ०         | माऊली           | ••• | •••        | 2533                  |

#### [ ११७ ]

# शुद्धि पत्र।

| पृष्ठ | Ī   | पंक्ति          | <b>य</b> गुद्ध             | गुरू                         |
|-------|-----|-----------------|----------------------------|------------------------------|
| रर    |     | १२              | जिनचं <u>द</u> ्रसूरिपट्टे | ••• ••• जिनभद्रसूरिपट्टे     |
| १४    |     | • १४            | जिनभद्रस् <b>रि</b> भिः    | ··· · जिनचंद्रस्रिभिः        |
| ध३    |     | ٠               | नाहड़                      | • • • • नाहर                 |
| વક    |     | • २२            | १५३६                       | •• १५६६                      |
| બંદ   |     | 8 ··            | ⊶ देवगुरु                  | देवगुप्त                     |
| رر    |     | <b>१</b> ६      | • "                        | ··· · · · · ·                |
| ६१    | • • | २०              | नाहड़                      | ••• नाहर                     |
| ઉર    |     | १८              | • १४८८                     | • ••• १४६८                   |
| ८६    |     | ६               | १५३६                       | १४३३                         |
| 60    |     | ₹ ·             | १६३६ •                     | (335                         |
| १०२   |     | १२ •            | जिनचं <u>द्र</u> स्रिपटे   | • • जिनमद्रम्सिट             |
| १३६   |     | ६               | ··· प्रतिज्ञासिनः          | विचित्रत.                    |
| २०२   |     | э               | १५•६                       | रेश्यद                       |
| १५१   |     | ઇ               | २,२०                       | पर्वेष्ट वहा केर्यवापता भदिर |
|       |     |                 |                            | के पाँडे पापाच का मुलापक     |
|       |     |                 |                            | वा संगीन पर हा है।           |
| ક્ટ   | ••• | र् <b>२</b> −१५ | , दुवस्य = 2332            | हें र तर २२२१                |
| १५७   | •   | . g-c           | ( , ) 2537                 | ¥935                         |

PRINTED BY
G. N. Sharma
at the
VISWAVINODE PRESS,
48, Indian Mirror Street,
Calcutta.

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |